# इतिहाससंग्रह ॥

सिन्निप्तराज्य ॥ दे० = देखे क० = कथा भूमिका॥

हिन्दी भाषा की पुस्तकों म बहुना स्थानोवर इतिहास और बगानली की आनश्यकता होती है और बहुत में पारिभाषिक गट्ट पड़ते हैं जिनके ममफानि के हेतु गुरु की आनश्यकता होती है पाते पटनेनाला आपही बहुतमी पुस्तकों का बेचाहों तो बाग चलमता है इस कारण सुगमता के हेतु इस पुस्तक (इतिहाममग्रह) की रचता बड़े परिश्रम से कीगई-इम पुस्तक में देनाओं और पीगाणिक पुरुषों का मतेपहचानत और बगानानी और पहुनमें पारिभाषिक शब्दों, भूनोक, स्वर्गनों क और बनों वर्षन है और सुगमता यह है कि इसका स्वीपन्न नर्णमानानमार लिलागया है—

# वर्णमालानुसार इतिहासमग्रह का म्वीपत्र ॥

| निषय                   | पृष्ट                          | विषय                | पृष्ठ                |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| चगरू गुनि              | ২০                             | अष्टागञ्चय          | <u>~</u> ₹00         |
| द्यदिवया               | गीतमक देव १३६                  |                     | आ                    |
| धजामि-                 | *3                             | था मद्य∽            | ₹9=                  |
| <b>च</b> त्रिमुनि      | 185                            | ( 13 )              | 9.8                  |
| भनुस्या                | श्चाप्रि बार्ट्स १४२           | THE PERSON NAMED IN | _ <*                 |
| चादिति                 | बर्यप बर्वेश १३६               | द्याह्य(नास्तिः     | rग्नत)नारद वं०दे० ६≓ |
| धारियन<br>आरियनानुमार  | \144. \$0 150                  | धादर(४)             | 4,                   |
| सहायतुःगार             | रायतु च०दे० २३                 | 1                   | <b>3</b>             |
| द्यपित                 | 3:                             |                     | 1×3<br>=             |
|                        | ∫ <del>द</del> र्वय क व दे० ३३ | £ £ Z ( \$8 )-      | इद्रद दे∘⊏४          |
| शस्य                   | ) धया सुपद्दर्दश्य             | A 2 2 1.71          | £ 2 \ \ \ =7         |
| वयापुर                 | ्रक्ता द० दे० ६                | २ १ २५००            | मेपनाद र ० द ० २६    |
| भ्रत-वधीय              | कृत्य <b>व</b> ाद० द०६         | 3 171               | भ्रवकी का देश १२६    |
| द्यपूर                 | 10                             | रहावेड्रा           | धाद्धदेष वः दे० १६२  |
| धनुत                   | क्षेत्रसाध करहे हैं।           | 31 १६वार            | Af                   |
| अर्थिक                 |                                |                     |                      |
| द्यसम्बद्धम            | रूपर देव देव १                 | 82   4-4-1-4        | (प्रकृते) टर         |
| चिम पु                 | श्चरुत €० दे० १                | 31                  | इ                    |
| श्रद्धि (पृ            | पुदासी / मृदुद्दः              | <sup>ξ</sup> τβ (ξ) |                      |
| धर्माध                 |                                | E1                  | ਰ                    |
| मनिरद                  | - इप्लक्ष्य                    | •४ उन्नानपद         | भ्रमाद्यापर          |
| • च्चरया-<br>सत्रहरूवः |                                | ९६ उद्गिता          | ्रस्मेंद €० दें रे४० |
| ध्यभूता                |                                | 2= 1 Mit. 11        | ु दापुद∹दे⇒ ३०       |
| •                      |                                |                     |                      |

|                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रिपप                      | ব্য                             |
| िया                  | Ĩ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | पे्                             |
| <del>१ -</del> धे न  | g <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | ч                               |
|                      | वरीरिय का देश १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रायत ।                  | द्भाषाल कव्देव १६४              |
| Zan El               | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.,4.                     | ओ                               |
| इद्य                 | 3.141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |
| <del>दु रह</del> म   | सन कर देश्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भौर्य गृनि                | (3                              |
| 1 77                 | ध्रम के दे र ११९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | चौत्र वि                  | 103                             |
| 443                  | द्रास्त्रीत पर देश रेरते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | out to a                  | 3(                              |
| 275 m()              | ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                 |
| en <sup>c</sup> an t | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <sup>1</sup> धनरहर्ग्द्रो | इ हा बच्दे । १६                 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1966.4                   | महाबार कं व दे हैं?             |
| FTI S                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | <b>१४</b> %                     |
| . 4.                 | ध्यम् दः ३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | શ ( ૧                     | 132                             |
| इरार                 | ** /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तत्रराज                   | वपुक्र देश १४६                  |
| इन्दर '              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अस समार)<br>स्था          |                                 |
| ≠चरत्र दस            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तः याग€                   |                                 |
| 3-3-1                | _ 471E E343 !-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | थम ( ३१%                  |                                 |
| 21-                  | बिर्याद १ द १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ar ( ₹1.24                | τ) ;°                           |
| •                    | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 1777                            |
|                      | a** . !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | • • •                           |
| Sate                 | THE STATE OF THE S | , Jr                      | 93                              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | े सगर का देश रेड                |
| જુમાં જ              | 44.La. 1. 1. 5 . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27                        | ) dili ma 4.                    |
| च्या ३१३             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,<br>                     | Ŧ                               |
| क्ष रिकार            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 1 45                            |
| क्तु (१              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 767                       | द्वियाँ <del>स्ताम दश्य</del> े |
| न्द्रम               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | े करार <sup>ा</sup> क     | ः वृद्याचनामयः<br>इ             |
| ٠                    | υ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23                        | -                               |
|                      | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 - 17                    | यम व ॰ दे ॰ ॰                   |
| 4441                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 |

| विषय              | SF                      | • विषय          | पुष्ठ                   |
|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| ष्टरवाराक्षमा     | शैरय च०६०७२             | दारीनाग         | 74                      |
| प्रसिपासिश्यर-    | - सदार्य ४० दे०६        | वासदद           | षारीताम च० देव्पप्र     |
| बच्छप ( भवा       | र शधात् कृष ) १४४       | वाष्ट्रपद्दे (३ | ) श्याम कर्दश्रे        |
|                   | देश्वयादा द्या द ०१३३   | A12 ( # ) "     | 44                      |
| धनववशिषु-वि       | दरएयच शिपुच ०दे ०१२९    | बारीदधी         | द्या ४० दे०१९५          |
| ष ऱ्यपमुनि        | १३६                     | चारययन          | 75                      |
| व विद्यमुनि       | 6.x                     | नासिरेय स्प     | मिनासिन्य देवार         |
| चर्या विनता       | य "यपि य ० द ०१३६       | षास             | ट्राया देव १०५          |
| च थथ              | 450                     | <b>ट</b> बेर    | 4.8                     |
| <b>क्ट्रममु</b> ि | १३५                     | <b>बुस्भवरण</b> | Q.F.                    |
| बभारा (पन्ना      | ) शरमी य ० द०१-४        | इय              | 'शाम कः व्येष्टर        |
| कर्ला व्यवता      | r 151                   | बुदान्तु        | जनय वा० देव्ह०१         |
| व प               | पाण्डु ब ० दे०१६०       | हुमुद्दवि .     | . राग ए० ५० ४१          |
| क्च               | बृहर्स्पात कर देवरूपक्ष | <b>ए</b> चण्या  | वस व ० ५० ५५            |
| धमला स            | स्य ४० दे०१९१           | <b>८</b> ध्य    | <b>ए प्लाब</b> ० व् ०६२ |
| कमनाशा            | नदी थ नाम दे०१८५        | ष्ट्र भराक्षय   | हुगा ४० ६० १९५          |
| वय्तरपक्षा        | विष्वक्रमाक् व द०१५५    | <b>ह</b> िंदरा  | रहि व व है। १७३         |
| वरा (६४)          | • •                     | बुपल्याश्व १    | राज्ञ देव क व देव १९२   |
| वन्या (५)         | ८९                      | हुरक्षत्र ती    | थों के नाम दे० १०६      |
| वनुषारताथ         | तीचा य गाम देव १९६      |                 | न ) महादेष क॰ दे०५      |
| वसेदा             | इन्द्राक् ३ दे० १९      | पूम ( श्रवक्तार | ) (40                   |
| वालनभि            | ২৩                      | वे उ            | राहु ४० ५०५२            |
|                   | -पयताका नाम द० १८३      | धेक्य राजा      | दशरथ के दे पट           |
| यामद्य            | 14                      | नेद्दी दवि      | राम प० दे०४१            |
| वावसुगुविह        | 184                     |                 | प्रत्य के व देव हैं -   |
| क्रीसंयाय         | सहस्राधा ४०५० २५        | ं कशुरा         | महाबार ए० द०३।          |
|                   |                         |                 |                         |

| विषय            | भृष्ट '              | । विषय         | इष्ट                   |
|-----------------|----------------------|----------------|------------------------|
| केत्रया         | दशरथ का देव ४/       | गाल्य          | <b>१</b> ४२            |
| <b>बै</b> टम    | <b>\$8</b> 2         | गाधिराना       | विद्याभित्र कर्वेच १४५ |
| कोटदजाति        | वेतु च०दे० १४२       |                | धृतराष्ट्र क० दे० १५३  |
| र्वे (श्रुप्या  | ! ? ?                |                |                        |
|                 | विश्वामित्र क०दे १५५ |                | पायती करे दे अरे       |
| वीशिवगोत्र      | विरयामित्र ष ०५० १४४ | युप्रयाज /     |                        |
| वस              | XX                   |                | \$2                    |
| कण्डु सुनि      | 34                   |                | 43/3                   |
|                 | tr                   | गुण निधि       | 41                     |
|                 | स                    | TITE ( 24 )    | 200                    |
| सरमूपरा         | - १८६                | मानाराम । वर्ष | । निद्योके नाम द० १८८  |
| सद्भागराज्ञा.   | 107                  | गोक्थनविध      |                        |
| सपाल द्यार्था   |                      | n              | गानमयुद्ध क०द० १ १     |
| सारद्व (सुरशी व | हे ) सम्बाध ४०५० १८१ | गोक्ष          | आक्षां,यकाद् रु≈       |
|                 | ग                    | गोपाच-द        | मदादेश पण देश          |
| নহ              | स्यारीय का दा रेडड   | गौतम ऋषि       | 14444                  |
| प्रदूषनि        | (मूर) ६० दे० १११     |                | 140                    |
| प्रदूषीत (शि    |                      |                | 43                     |
| ग्रन्द          | गोजा हु का देव १९१   |                | निद्योक नामदेश १८४     |
| al-rate         | , , ,                | -              |                        |
| गटड्            | १३२                  |                | <b>য</b>               |
| शबे(")          | ,                    | च्ययन          | •*;                    |
| เหมี            | राम का देव ४३        | चर             | •>                     |
| राज्ञासुर       |                      | । चतुरसम       | 103                    |
| मय सुनि –       | वरण ४० देव १२        | चारूप (सञ्     | ) कसकादेव १८           |
| गण्य क्य वि     | गा प्रजातव व व व व व | ं गारस हक      | र धनसाद्याच ०५०१३८     |
|                 |                      |                |                        |

¥ ) विषय विद्यार S.B. विषय पवर्नोक ताम देव १८३ जब भरत राजा विषक्तु δĥ चिरभावि मुनि 3£ जानु राना विवस्य राजा शनि क० द० १७३ आमय त 180 पुरुश के दे रे विषदेवा दिक्० इ० ८५ आमान्ता धदमा (सोम) ? E 3 चन्द्रमा नामकत का दा दे व 3. मुनि द्यात्रि क० इ० १४५ नानका ना ध द्वरा ज्ञामध रामा र०२ देन*एए* ₹३, सगर क० द० ४३ द्या चेगायन्य मुनि मयभंक द०३=-सीन कुरु ३ :: महात्व क० द० ६ सूबायात् पुत्रथ द्योचि इ द ॥ जेगाय यका रग महादयक दृह ₩, मगक न् जगद्भि परगुराम र दः । 412-3 4 ज्यानामुची द्या **जय**ात 7 13.61 जाक राजा ŧ٤ जय विजय 3 जरायु <sup>कदा नार>कासहन) नारदक</sup>् जरास च ₹-जड़ रागच १ ० । यासारा 7 हत्ता बरुद्र ६० विकृत वगरमध जनमञ्जय पत्रती कतास २० । ॥३ पराक्षित क द १६२ विज्ञहा १६३ विष्णा जञ्चर भाग्यसमुनि-सनसादवादः १०१७४ विगुर् १३० दिनपु .. १७ व. द = ४ व्यक्ति बात्यप्राविस्तवस्मा बल्द

3

| विषय             | 88                     | निषय पृष्ठ                       |
|------------------|------------------------|----------------------------------|
| न दी मृष         | महादेव कर देर ६        | पितृपनि यम ४० दे० २३             |
| पद्मीश्वर ( अवस् | सर) ७२                 | पिरधी - पुत्रस्य व ० दे ० १४ ::  |
|                  | ~                      | विवर ६=                          |
|                  | प                      | चित्रवराद (शिय) ७=               |
| पृथुराना         | 34                     | चीडि ७३                          |
| प्रकृताद हिरएर   | क्षितुक देश १२६        | पुरस्यञ्ज्ञपि १५८                |
| प्रचेना          | १३२                    | पुलोमा दभक्कादेश १६३             |
| प्रयोग (परू)     | 307                    | पुरद्द ३४                        |
| प्रजेदा          | दश कर दर १६३           | पुस्तवा ४१                       |
| प्रयुद्ध         | ড                      | पुरक्षय राजा ८०                  |
| <b>भ</b> हरत     | रावण य० द० ५७          | पुराण व्यास कः देश ३३            |
| <b>प्रियमत</b>   | 1=1                    | पृता इच्चक दे० ६२                |
| पृथ्या           | गृधु क <b>ा देश</b> ५६ | पीपस्क सामुदेय रूप्णक ० दे० ६२   |
| <b>प्रतर्द</b> ा | भृगु ४० द० १४४         | पौल्ह्य रावण करवेर २७            |
| प्राचीनचहित्र वि | जिताश्य ४-दे० १=०      | पचगव्य १०३                       |
| <b>महति</b>      | ==                     | पचवटी नगरी के नाम दे० १८५        |
| पर्वती के नाम    | 1=3                    | पचामृत ६२                        |
| पराक्षित         | 152                    |                                  |
| परशुराम          | 330                    | पचाल ( पनाय) देशों क नाम दे० १=६ |
| प्राचार          | ३१                     | पचपक्षत्र १०३                    |
| पनुपति( ३४ )     | 9.1                    | क                                |
| पदाथ (४)         | . 68                   | के.३(८)                          |
| पाकरास्त         | इन्द्र कर देश दर       | फरगुनदी नदियाँके नाम दे० १८४     |
| पानिकी           | ७३                     | _                                |
|                  | द्ययनारकः दे० १६०      | व                                |
| वाग्डु '         | १५०                    | गृकासुर भस्मासुर क० दे० ६१       |
|                  |                        |                                  |

| विषय                        | 33          | विषय                        | वृष्ट   |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| वृषेश्वर (शिव)              | v.s         | बेश्यारूप (शिव अवतार)       | હર      |
| बुध प्रदेश का व्यवस्थ       | 0 150       | वेधनाथ } वरण क० हे०         | १३४     |
| पश्चि                       | १३०         | धजनाध )                     | -       |
| ब सासुर हु ए ७३० दे०        | ६२          | यौधमत गीतमयुद्धक०दे०        | १६०     |
| <b>बलराम</b>                | 7 2 2       | भ                           |         |
| दसुदेय इप्लाव व देव         | €2          | भृगुमुनि                    | 2 7 7   |
| वज्ञनाम                     | १८९         | भरतज्ञा (रामञ्चाता)         | 195     |
| वनीये नाम                   | <b>₹='9</b> | भगोरध सगर क० दे             | १ध=     |
| वनमाला                      | ९२          | भरतजङ्                      | १६५     |
| यावि                        | 150         | भवरापक्षी विश्वकरमाँ क० दे  | ን የሂሂ   |
| वाराद् ( अवतार )            | <b>₹</b> ₹₩ | भस्मासुर                    | ٤۶      |
| याराह्सेत्र तीर्थीका नाम दे | ३३६ व       | मल्द (१५)                   | 9 .     |
| याजा (३॥)                   | ۹,⊏         | मक्षिनवधा                   | 53      |
| यामन ( अवतार)               | 170         | भारद्वाजमुनि                | 38      |
| चाहुराना सगर क०देव          |             | माउथताप ( राजा )            | ३७      |
| बादुक (कसका दरज़ी) कसक      |             | मिण्डी ऋषि (दामण्यः ) परीदि |         |
| विनता च १यप च ० दे •        | १३६         | क दे                        | ० १६२   |
| विराध                       | 162         | भीष्मकराजा                  | 40      |
| थि दुसरतार्थ कदम क०दे       | n 137       | भीमदैत्य                    | =₹      |
| विनितादय                    | 3=0         | माप्म या भाष्मपिनामद सन्तः  | ī       |
| विरजानदी नदियाँकानाम        |             | <b>प</b> ० दे               | 188     |
| विश्ल देख                   | 45          | भागमेन                      | १७७     |
| षारभङ्                      | ७२          | भुगुण्डा वाव                | १४६     |
| युष ( भइ )                  | 7.53        | भुपा(१४) लाक क० दे          | 2 2 ¢ € |
| युद्ध व्यवतार               | 150         | भूगोस बाधान् भूगोव          | १⊏२     |
| वेपुराना                    | 143         | भरपश्चित                    | 6-      |
|                             | - 2         |                             |         |

विषय

तरके ते व पृष्ठ । विषय

पृष्ठ

| स्यता यलराम कव्द०१२५              | वृत्दा नुबसाबार जन नरप प्यप्त |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| रयमराजा बलराम कर्द्र १५५          | गुदायन यनों के नाम दं० १८७    |
|                                   | धनमाज १२                      |
| रस्तिर्य ४६                       | 420                           |
| ल                                 | 904                           |
|                                   | धकासुर इच्छा करद २६५          |
| धप (रामसुन) राम ४० दे० ४१         | यशिष्ठजा १६६                  |
| सन्मीतिषि जनकवान्दे०१०१           | बज्रकाट शनि क०दे० १७३         |
| रुदमी १२४                         | यक्राक्षम भाम कर्दे०८१        |
| १७ मण १४०                         | व्या (४)                      |
| रमन (राश्चि) स्वर्धीन वर्०दे० १८८ | वर्नो के नाम १६७              |
| शामराऋषि काकमुगुविङ               | यद्विक राजा आद्भाव व ० द० १६२ |
| क्रांदेव १४६                      |                               |
|                                   | વસૂતાન '                      |
| शोरावतीय सूपदः दः १३७             | बासासुर दमकादा ५९             |
| स्रोद (भुवत १४) <sup>१८९</sup>    | वसु ४=                        |
| शक्ति। १४८                        | वाहमीकिमुनि १९                |
|                                   |                               |
| व                                 | diality.                      |
| नृष्णीवतायरा ४३                   | वायु(देव । ३८                 |
|                                   | वाय १०४                       |
| e4 11.1                           | 7 4                           |
| ड्यमन द₹                          |                               |
| <b>गृ</b> कासुर ६१                | धारणी वस्त्रप वनदर्ग          |
|                                   | वागुरेय पौरक अधवा पुगसराक     |
| ज्ञहर्या                          | हत्तु व व द र र               |
| व्रदा                             | वाराइसत्र नाया के नाम दे गर्म |
|                                   |                               |
| वर्गकी कथा १२४                    | वामन भवनगर                    |
| स्यासमा ३३                        | 1 1771 21                     |
| eater 0                           | 7 7                           |

| विषय               | पृष्ठ                                          | विषय        | युष्ट                           |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| विभीपरा            | ₹o                                             | शत्रुहन     | १४४                             |
| विवयवैद्य          | चरिवनोङ्गमारव <sup>०</sup> दे <sup>०१</sup> ३७ | शरभग मुनि   | रामक ० दे० ४१                   |
| विश्वकर्मा         | - 148                                          | शतसुर       | वाणासुर कः देः १५१              |
| विश्वरूप           | विश्वकम्माक् ० दे० १५५                         | शमीक ऋषि    | (भिंडी)परीदित                   |
| विराचन             | यखिङ ० दे० १३०                                 |             | क ब्देशहरू                      |
| यातहप्य            | भूगु क् ० दे० १४४                              | दाकटासुर    | रूप्य क० दे० ६२                 |
| विधवा              | ुवेर क∘ दे <b>∘</b> २४                         | चिह         | Į0                              |
| विराध-             | १८६                                            | दानि (शनि   | श्चरमह्) १७३                    |
| ।वेदुर             | 305                                            | राकुतवा     | दुष्यात क० दे० ५१               |
| विदुसर त           | रीयं - तीय <sup>7</sup> केनामदे - १६६          | ग्रह्म      | ⊏.9                             |
| विद्या (१४         |                                                | श्रदभ (दिव  | ে) ৩২                           |
| विकार (६           |                                                | शसाद        | शन्माकुक ० दे० ४९               |
| वारमङ्             | ં                                              | शास्य       | <b></b>                         |
| धन राता            | 186                                            | शात         | दशरध क० द० ८८                   |
| येदके अग           | ध्यास क ० दे० ३३                               | द्यामयद     | वाराह ४० दे० १५८                |
| येइ                | व्यास ४० दे० ३३                                | शास्त्र (६) | 99                              |
|                    | _                                              | शालमाम      | अलघर यन देन १७४                 |
|                    | ग                                              | शिवि (राष   | u) 83                           |
| भूगा ग्रहि         | פי ז                                           | शिव         | महादेय क० दे० ६                 |
| भ्यावरपुर          | नगरी के साम देश १८६                            | शिप्रदिय "  | महादेख क०द० ६                   |
| <b>अुतिव</b> ीर्ति | जनक का देव १०१                                 | शिधगण       | महादेख क० द० ६                  |
| भुतिकेनु           | जनकद द्रु १०१                                  | शिप व्यवता  | स्महादेखक व्यव्                 |
| भाद्ध दय           | (राना) १९२                                     | शिव मुख्य   | <b>ब्राउतार महाद्यक्र</b> ०दे०ह |
| थवण (त             | ग्रस) १७६                                      | शित्रपास रा | चा ६०                           |
| श्यार (१           | (E) <=                                         | द्यीत क     | गह्मतिकादे० ३०                  |
| शस्त्र             | ≈9                                             | गुकद्यमुनि  | 123                             |

| विषय                        | वृष्ठ              | विषय             | 88                         |
|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|
| हविरधानी विजि               | तास्य कञ्द्र १८०   | <b>हिरण्या</b> श | 132                        |
| <b>ह</b> िथयार              | 23                 | हिडिम्पा         | भीन का देव १७१             |
| हरद्वार तथि ता              | वाँके नाम देवश्ह्य | दिरगय गभ         | ब्रह्मा क∘ द० ७            |
| हरपुरतीथ (थानेश्य           |                    | हिमाचर           | ξ¤                         |
|                             | के शाम दे० १६६     | होरी             | प्रान्धाद कव्दाव १२६       |
| इरम्याघ (शिव)               | भहादेव क ०दे० ६    |                  | ধ                          |
| हरिकेश<br>हाथावद्यकी उत्वसि | धः<br>मासगद        | क्षत्रथ मुरि (   | हु) दधीवि फ०दे॰ <i>व</i> ३ |
| 4.4                         | क ब्रेंग् ३८       |                  | র                          |
| द्विरमय कशिष्               | 121                | माने द्वी        | इन्द्रा करदेश हर           |



# इतिहाससंग्रह॥

## **∞**₩₩

श्रीगणेशजी ॥

माम-गण्डाम, गम्भुम, लम्बोदर, विनायम, ईमातुर, प्रदात, हेरम्म,

भुजा-बार पिता-शिव माना-पार्वनी भाई-परमुख, हनमुख-स्त्री-बुद्धि मिद्धि (विश्वस्य की वस्या )-

पुध-नेप (मिदिमे ), लाभ (बुदिमे ) वाहन-मूपत-

जब मरोगती बा जाम हुमा तो सबै देव स्तृत्यपे आपे उनके साथ म् नैत्वर भी या सबेने मराइति हा दर्गन दिया पान्तु गति अपना हुन पृथ्वी की भोर किये बैन दरा इसका बारण पार्वतीयी ने पूना गनिने उत्तर त्या कि जब में विष्णुत्तर करना या तो अपनी भी को भी नहीं देवनाया इसका-रण से भी मायोने शाय दिया कि जिनकी तुम देखीये वह गिरहाईन होक्त एनक होत्यरणा-उम को सुनकर श्रीवार्वतीयी ने बहा ट्रम गणपति हुस्त देगो दुर हानि नहीं शनिन ज्योंही गरीश मुख टेमा त्योंही चनता गिर कर हर गिरपड़ा-पार्वती भी जिलाय करने लगी देवगण गुणपता नरी के तर पा गर्व भीर मोने देगपन का गिर लाहर गरीश के पट पर ओड़रिया तभी मे परपुत्र हहराये-स्थीर शनि ग्रामी के शापने लगड़े होगये-

पर सबब गण्या त्री परित पर बेरेथे प्रामुत्तम जिराशित्य इस्ते दर्शनार्थ इत्त पुर्वे जायासहते रे स्वेतने उनको जानेने रोका त्मकारण दोनों में युद्ध दुका और रुप्तेमजी का यह दान इसी युद्ध में दून और प्रकृत बहाये-

क्ट समय श्रीतियने स्वामिश्वाचिक और गुलेशनी से बहा हि तो पृथ्वी वा पित्रसा बरवे प्रथम मेरे पास पट्टेगा वह प्रथम पृथ्य होगा वद अपने अपने वादन पर बाहद होइर मुमिती परिक्रमा हे अथ रहि गरिश्ली भीते बहहर गरित हुये और त्यानु नारही ब्लाटेश से गमनाम लिगवर और दगवा पित्रसा बरवे जिल्लीकर प्रथम पट्टेगे और प्रथम पूर्य हुये और वस्तर्यसानिक निमने पहरान् पट्टेगे और निगशहोहर बांपरसन को अपना निरामाणान नियम हिया-

#### विष्णु ॥

भाम-होर, नबनारानि, कमर, चक्री, गणाउर, माहूँ रह, शहरू रहा, सगरानि, पदानाम, विश्वसमा, भी रह, भागवण आणि महम्बन्ध-ज्ञा-पण चिक्र-मणुगण (ज्ञासी रोगी) धर्ण-ग्याम समन-रिण्मा जारामा-रेणनाम क्री-नामी

भ प पर ६ जात्य, मुद्र १, मा द्वार कार स्थापित दार अस्य-मूर्वजेनवण जानुंगनुष, कीने रही गरा, सारक सारू- बाँछत है कि जब भगरान् की इच्छा छिछ उत्पन्न करने की हुई तो रायन कालमें उनकी नाभि से बमल उत्पन हुमा और उससे मृष्टिको प्रवाहिये— और काँग्रेमल खत्योत् सुट से मुख् और केटभ दैत्य हुये और इरिकरसे यथ हुये और इसीमे मणुसूदन और केटमिन्न नाम हुआन

अवतार-२४ तिनमें १० मुग्य है और जिनमें यह (\*) चिह्न है-

र सनम्, सनन्दन, सनन्दुमार, सनावत जिनकी श्रवस्था उनके पिता ब्रह्मा के बरसे सदा भ वर्षकी रहतीई बौर ब्रह्मचर्षप्रकसदा योगाभ्यासी रहते ई-र अधाराह-इस इन्हें पातन से पूर्ण्या को राये (बाराहरूपा देखों) है सन्दुप्र-यह इन्हें पातन र राजाओं को यहागाये (यहविधि) दिन्सावाय-

४ रुपनीय-( शरीर मनुत्पनन् श्रीर मुख भन्नवन् ) यह भनतार ब्रह्माको बेट पदाने के कार्य हुन्या था-

 फ नरनारायण-यह अवतार तपमार्ग दिसाने के अर्ह्य बद्रिकाश्रममें हुआ ( रिच-पिता, आकृती-माता )

 काविल्देय-सार्यमास्त्र का उपदेम व्यवनी माताशो लोक हिनार्थ किया ( क्पिलक्या देखों )

७ दत्ता त्रेय ( अतिमृत )-राजा अलर्क और महाद को वेटान्त पदाने के अर्थ कुमा-

क्ष्य हुआ-क्ष प्राथमदेव ( इन्हरी क्या नित्रदेवीसे )-यह रूपवर जड छछिता छत्ता-

न्त वर्णन विया-

 श्रमु-गज्यन पृथ्वीसे क्रोक्यी बॉर क्रसादि दुहा-( पृमुक्या टेनो )
 १०४वस्य-रामा सत्यवत बॉर सप्तम्बिपयींको मौकापर दिनालकर हातीप्रदेश क्या-( पत्यक्या टे० ) ११ अ कच्छप-समुद्र मधने समय मन्दराचल निज पृष्ठार धारण विधा-( कच्छप क॰ १० ) १२ घन्चन्तरि-(देववैष )-एक मर अमृतसे पूर्ण लिपेहुये समुद्र से निक्रले

(कच्छप क० दे०) १३ मोहिनी-इस रूपसे अमुरों से अमृत ले देगों को दिया-और उनशे म

दिरा पिलाया-(क॰ दे॰) १४ \* मृसिंह-हिरयपकरिषु यो वय महाद वी रचाकिया (क॰ दे॰)

१४ \* पामन-रामानलिको छला (क०दे०)

८४ अ यामन-रामानाल का छला (क०द०) १९ इस-सनत्कुमार को क्षानोपदेश किया-

र ५ ६स−सनद्कुमार का झानापदश क्या∽ र७ नारद−पचरात की रचनाकी जिसमें वैप्णत घमे विख्यत दै−( क० दे०)

१८ इरि-गजको ग्राहसे बचाया-१९ \* परशुराम-दृष्ट चत्रियों के बधार्थ ( क० दे० )

२० \* रामच-द्र-राषणवधार्थ (क०दे०)

२१ वेदच्यास-१= प्रराण श्रीर महामारतादि रचनार्थ (७० दे०)

२२ \* रूप्ण-कसंबंधार्थ ( कं ० दे ० )

२१ बाद्ध-जीवहिंसानिपेशार्थ ( क० दे० )

२४ \* वस्की-म्लेन्खवषार्थ होगा (क० दे०)

#### व्रह्मा ॥

नाम-तिथि, चतुरानन, धाता, परमेष्टी, हिरत्यमार्थ, खात्वभूत, श्वयम्, धादिकवि, साविदीपति, वमलाव (विन्तुः नाभिवमलसे उत्पद्धये )

भु जा-चार-मुख-चार-४ वेदके कथनार्थ हुथा-प्रझाके प्रथम पर शीशथा वय साविभी को उत्पन्न वरके उसमे भोगकी इच्छाकी वो द्विशिर हुये जब उसके पीदे दाँके तो निमार्ट्स इसी भावि चतुराजन प्रांत प्रचानन भी दुवे व्यवभीत् नितनीयार कुछि की उननेशि सुरप्रुपे-पाववें शिरको भैराका मिक्से व्यवस्थ अपुष्ठ से बाट बाला (भारत कर देर) चाह्य-दम क्ट्री-सारकी-जिसके नाम-शारदा,गिरा,विपायी,साविशी,प्राक्षी व्याद्भि-व्याद वाह्य दसना हिस्सी है जिससे वात सुगुविकी उत्पति है-पुर्धी-साय् नदी ( तिसको प्रशिष्ठ गावनगर उत्पत्न विया ) गंगा नदी ( भोराय के प्रांथना से मूनन में व्याह्म)

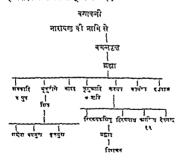

## महादेव॥

साम-हर, महेरा, भर, त्रिपुरारि, ग्ली, अनुमौलि, गगायर, प्यानन, रद्र, गिरीय, नीलकट आदि सहस्र नाम हैं-

ापारा नाल के आद सहस्र नास इन पिता- याम- जब प्रकार ने बहेगर सनदादि पुजीने साथ राजा प्रशीदार गी दिया तो कोपयुक्त होतर कानेत प्रमुख्य व्यापी सुद्द में से उदाब दिया और यह उत्पन्न होतेश रदन करनेनाम-इस कारण इनदा नाम रद हुआ और साथिक उत्पन्ति वो आदा पाया-और भून देनानि साथ उत्पन्ति दिया पर्यु उनसे समस्यारी प्रकार निरम्पये और बहा दि भीरे सन्तान दुगद होतीई मस्ताने व्यादा दिया कि ताके पर गात्

इट्र ११ कें प्राप्तत भैरन, रह, विश्व विशेष, ख्योर, स्व, व्यवस्त, व्यन्त , पूर्वी, ईशान इन ध्वतारों की शिशने दैत्यवर्शा धारणकिया जब देवता उनमें बरास्त होतये थे-

रहाणी ११ ई-पी, धृति, उपगा, उमा, प्ना, शुनि,हला, अस्या,हगरती,

सिद्धा, दीचा-माप -

कार्गानाम-

त्रितुरारि-वियुर्क दैयोका वर बरना-(नियुर्क ० दे०) कपान्नी-पक मध्य पार्वरीतीने नारत वे वरतेगर शिवती से पूत्र कि आपरे करमें मुक्साला वर्षोड़ शिन्दमीने उत्तरदिवा कि दुव भी मकारो तर व तुक्सार देशान रोता है तर व नेपास तुक्सो मुग्त को वहिनता जानाहु-यार्गाने ने दिनय किया वि तुक्तास सर्गा को वहिनता जानाहु-यार्गाने ने दिनय किया ति तुक्तास ी भी उस मतनो विनयपूर्वक सीन्यकर क्रमर हुई याँर हमी सपने श्रीशुक्तेवती शुक्शिरीर में सुनकर क्रमर हुँपेन कसाचर-त्रव भगीरण काली को सुवन में लाये तो उसके धार के वेग

रोहने ने हेतु अपने मिर्पर मिनने पारए किया-ऑल्कड-कर ममुद्र मधने से हलाइत ज्लान हुआ तो देशण को विश्ल टेस मिनडी ने सा अला बहुआ पीलिया और महार बहुस

टेम गिवती ने रा अन्तर नहकर पीलिया और महार वहवर प्रमानन की माप्तदुवे और वह कालकृट राम नाम प्रभाव से

क्रश्नेग में स्पितरहा और शिपनठ नीलाहुआ-चन्द्रमालि-चन्द्रमा विलन में हैं इससे यह नाम हुआ-

सुरप-पार-भयन-प्रतिगिर तीन-परन्तु ती परा नेय तो ब्रह्माड में है कोयसमय राजनाई

विमहा तेत्र सूर्य समान है-जनेज-संगे तिलक-चन्द्रमा बाहन-बन्दी नाम हप

अस्त-विश्न, षद्र, षतुष, परशु, नागपाण-न्द्री-पार्वनी ( पार्रती कर देव )

पुत्र-गिंग, स्विति हिन्दु (सबी से) महाबीर ( अन्नी से ) लिग्युनता बन्दा पह है-सर्ग वे देशन पत्रवाद मुनिवर्ती में नाम विपत्तेषे मुनियों की खित्रा कागतुर हो उनमें लिएटाई इम कारण मुनियों के गारमें लिंग गिरपड़ा जगतुरूप होनेके कारण उनके लिहुकी

भी प्ता होने ली-१२ ज्योतिलिंद्वीनेसम्- मतिष्टा वारण-

 स्रोमनाथ-मौराष्ट्र मगर ( काडियाबार) में तर चन्द्रपा का तेन दन्त मापमे न्यून होनया नव हम निक्को स्थापिनकर चन्द्रमुख्य मी चनाया- े सहिष्टराष्ट्रीय-श्रीपण (बर्गीर) मैच्य रह उपरस्यापन स्थापन हिया-वै सहाबाल-उपमिति में यर स्थापाल पर दूवल नैयसा कारिया-स्थाराल स्थानिहरी लोगान स्थापित स्था-

र अवसरताथ-विश्यावण गरेत गर तर्पता तरुवर विश्वविक्ति मुदेद ग र्यती परास्त्र वसन क्षेत्र स्वाधित विश्वा-( क्षणस्य कर अर.)

६ ५ दारह्यकाप्य-पेहास्यात । भा हिमालय वर्षत्र पर है नरनारावण ने स्थापन क्रिया-

६ अहिनशंत्रास-सामन्य अगुनी भीम क्षेत्र्य पत्राची भियते रूप भारण किया स्थार भीतनीकर पाप निरुद्धते भयिष्य श्रीपन

 विद्वेदचरताथ-पह स्व शिवा महामानववाल में भारणहर बागी की भिरात पर जनाव सामान-

र इयद्यक-पर अपनार नीतमी नदीह तीर सीतपरे पापनाशार्थ हुमा-६ पेनाताथ-(पेजनाथ)-पर जिल्ल पितालीस अरुपीय पीरमूमि में रे (पताण पर पेर)

१० सामद्रवर-पुरेव (ति शिवभूति यर तिश्र दायाचा (भारव) व व्यापन

स्या ( दायम दैश्य मा द्रवा) ११ जामनाय-(राग्ययस्याय) थीरायन तेतुक्य ने समय स्थापित निया-

१२ पहरमद्वयर-प्रशित्तर्थ श्वामिरि वर्षत पर वनप्राम से यह व्यक्त रमापित १ (गुम्मी नागी माझाण है दाशी भी कोश पुरम नागी म पुत्रको जनकी संवतित प्रया क्षिया चीर मुस्मस्वर वि समीय यर दिया)-

नाग वर्षा नह 🔭 💮 स्था 🖚

f Linian-न्या र पर्दबदा-गया ५ भूभेण-तथा ६ वीमध्या-नभा ० लेक्सम् नग ८ ग्यायम--मधा र्षेत्रगय-नपा १० भूनेद्वर-641 ११ मुतिह्यर -त्या १६ स्वागोदा -HUI नाम रिद्वाका प्रामे॥ चार्राम ध्रीकृतारा, हद्भराम, वत्रा ग्रा , जिन्ही प्रदा त्राहर स्ये र , सामिकारिया करिएका भी , याप्ता स्वाधिकावर करान प्दा कार्यस्य कार्नेपदा, शुरेरतः निद्यानगण्डा-कार्नार्थे गुरुष जिल-देशकारणय, किल्लून केनवार, क्षेत्रफर कर

द पूर्वतक इद्यागकाल, दालाखा, बागोगात प्रदूर्णात ग्यूगांत दानांत इद्या इत्या स्त्रा प्रति प्रताप्त देशया एक प्रतापताल गाणिकाल, दानिकाद प्रतापेकी व्यागात प्रतापताल गाणिकाल का नेता का नेता इद्या गार्वेद्या व द्वादा केंट्रिस की प्रया गार्वेद्या हा त्या तरिकास किला तहा पुरुष्ठिक, ब्रोह्मस क्षेत्रक गार्वेद्या की प्रतापताल की

म्यान

भगुबना मे

नाम रपनिद्र -

\* 12 -

भादेरना, गुप्तेरवर, म यभेगार, भूभीरवर, बुधेन्वर, शुमेन्यर, तद्दोन्यर, धने पना, त्रिक्ष भेरता, ऋपीरवर, भुनेरवर, महद्दिरवर, क्यारंदर, नीन्न्यर, शरे पना, लोलिवरवर, त्रिपुरेवर, हरेपबर, क्योपेन्यर, भीरवर, गोमयर-

प्रयाग में लिंग-बहोरवर, सोमेरार, भारदानेश्वर, मापवेश, नागेरार,

सव ठेरवर---

पश्चनमे-धृगेरवर, दूरेरार, वैजनाय, नागेरवर,मिद्धेत्रवर, वागेररा रिगले रार,ध्यासेरवर, भादेरवर, हुकारेरवर, कुभारेरार, शुक्रेरवर, वर्धेत्रर, सूर्येत्रार, भूयेरार,धृतेत्रर, झानेरवर, दुरेरवर,कोटेरार, स्रमेररर, कर्दयेत्रवर, अवलेत्र्यर पुरुषोत्तरमुद्धी में-भुगलेरवर-

#### दक्षिण में ॥

कार्लीजरपंघतपर-नीलक्रण-

नर्भदातटपर-व्यक्तारेररा, परोदरा, गुरेररा, ब्रह्मेटरा, रपेरवर, निमले रबर, मदोररा, कुमोररा, ब्रह्मीरपा, महोक्या, महोस्टरा, त्रिक्शेररा, गुलेररा, कुम्पेररा, कुमेररा, भीवेररा, मूर्येरवा, नाभेन्या, गोरवर, नन्दे-रक्त, क्रेनेरवा, प्रदेखा, कुमकेश, कुसोरा, वरपलेररा, सोकेन्या, माने रक्त, होस्वर, स्ट्रेररा, स्थेरवा, नीटकेरवा, क्यीयबा (परोन्यर)—

#### पश्चिम मे ॥

द्वपदपुरी मे-रापेश्यर, कालेश्यर- मधुरा मे-गोरेश्यर, रगेश्यर-कान्यकृष्ण अर्थात् कतीज के निकट-मर्थोरयर-

परिचम समुद्र तटपर-गोकरण भत्यीत् महानत-द्वारका में-हारेक्श्यर-

# उत्तरमे ॥

गोकणक्षेत्रमें-द्यीपेरवर-चन्द्रभाल-सुरप्रयाग के उत्तर-स्ट्रेश्नर-नैिषधेत्रम्-ललितेखाः-सुरप्रयागमें -लक्षिवेण्या, देवेश्वर-

्र होल पर नीलेरवर-त्रिवृति गर, नन्दीयम, भैरमेरवर, शालिहोत्रेयस, कनराल क्षेत्र में-र्नेखा, खिलेखा-चन्द्रेरवर, सोमरवर, पवनरवर, लद्मणनाय--

नैपार में-पशुपति नाय, मुक्तनाय--

# शिवके टश मुख्य अवतारो के नाम**−**

नाम शक्ति-महावाली-नाम अवतार-

सारा- महाकाल-भुवनेरवरी~ २ तार-

विद्या-३ बालि-वैखी-४ वितेश-

विद्यमस्त्र ।-1 भेरा-घूमाबनी-६ सिम्नपस्तक-

यगलामुखी-৩ ঘুমাৰ্শ-मातगी-

८ वगलामुग-क्पला-६ मातग-

१० समल-

## अवतारों के नाम ॥

बारण वा सत्तेपटचा त-नाम-देनगण दुःरानामार्थ-1 17-तारर, थं रह और रियुरप्रशर्थ-२ स्यत्य-र सचोजान-(यालस्य ) प्रधाही सृष्टि हरने की श्राहादी और उनी षारपुत्र-सनादन, नन्दन, तिरतनन्द, उपनाद थे-४ रयामरूप-प्रशानी ने दर्गनार्थ-५ क्स्प-६ ईशान वह अष्ट अपनार पृत्यी, अग्नि, ও হার্য थाशास, यत्र, पायु, च द्रमा, = भव ७ उस मर्थ और जात रुपमे स्थित है-१० मीम ११ पशुपनि १२ सन्देव~ ब्रह्मारवार्थ बागह रूल में-१३ वेषस्यनमनु-श्रीतमुगाथ १४ सारभ~ ११ ज्ञामभ-नग १६ द्थियाद्य-तथा १३ मोमसुरमा-तथा १८ स्रोकलेबा-तथा ह र है र १९ सार्यट्या-

बारग-या प्रथामीय द्वान-नाम-२० भरघ-यः ० हे ० २१ घीरभट-T 2 22 २२ डाहमस्प-कः देः ें क ८ है 🤉 २३ यसम्प-२४ प्रहादमुनि-विष्णुमन शास्त्रार्थ-र- महाबीर अथवा क्रवीश-२६ मन्द्रा~ २७ चेंद्रपारप -₹0 ≥0 २८ फूप्लदर्शन~ इ. ९ ५ ६ २९ ब्राह्मणस्य-त्रापभ मुनिदे शिष्य महायुग्य दे अधिनशास्त्रार्थ-३० रसस्प-माहुक और माहुशी भीलके यरदाना। तो दुसरे कम में नल या दमय ती हुथे~) ११ निध्यम-नय विदर्भ टेनके राजा सायरथ यो शाल्यने मारणला नी उ सरी गर्भवती रानी वनशे भागगई कहा पर उसशे पुत्र उत्पा हुआ और जलपीते ममय ब्राह्ने रानीको सालिया विस वा लगने रनार्थ यह रूप घारणनर यन वाला युक्त प्राद्माणीसे पानन कराकर और उसका नाम चित्रमुप्तरस दिदर्भ का स रयिया भौर सम बाह्यणीवापुत्र शुचित्रत सत्तवा मतीहुसा-६२ इन्द्र (नरजरेट्यर)-स्याप्रपाट के पुत्रने अपनी माना से गोरूप मागा परत्तु दरिद्रता वे बारण जन न दे सनी तो वह षालक दूधार्थ शिवतप प्रतने लगा और इप्रशिवने उत्तका पनौरथ पूर्ण विवा-

३३ जटिलअरबीत् जटाघारी-गिरिजाको तप करते समय परीजाके पथान् विवाहार्थ वरदिया-

३४ नाटक (नर्सकनाथ)-हिमाचल और मैनाको इसरप मे नाच गा प्रसन्न कर गिरिजा को निज विवाहार्थ काला किया-

३- किरात-अर्जुनने कीर्गों की परास्त करने के हेतु गित्र तप किया किरात शिवनेतप परीचा ले उनको पशुपनि धनुप दिया निससे उनका मनोरय पूर्णहुआ-

३६ गोररप्रनाध-यह अवतार योगशासके प्रचारार्थ हुआ उनके शिष्यों में

गोपीचाद्र मुख्य था-

३७ शकर-अदैत अत्यीत् सायास मत के उपदेश वा मचाराध-३८ धामदेव-चारशिष्य-विरन, विवाह, विशोक, विश्वभावन उत्पन्न वर

योगशिला वी~

३९ तत्प्रत्य-पीतवास २१ वें क प में यह रूप धार कर अपने चारपुत्रों की

योग शासका उपदेश किया-( योगमचारार्थ )-

८० अघोर-परिवत २२ वें करा में सप्रधोत्पत्ति अर्ध ब्रह्मा को आज्ञादिया-४१ ईशान-विश्वरूप २३ वें कल्पमें ब्रह्माको व्यपने चार्पुत्रों ( जटी, मुडी, शिसही, अर्द्धमुदी ) सहित दर्शन दे चमको मुद्धि वा विधा

यर दिया-

४२ च्यास-इसस्पते वेदरचना की-

43 इचेल-कश्चिमाके आदि में अपने ४ शिल्यों श्रोत स्वेत, स्वेतक्व, श्रोत, लोहित के द्वारा संसारमें योग मकटिवया-

४४ सुनार-अपने ४ शिष्यों-दुरुभि, सत्यरुप, ऋचीव, वेनुमान द्वारा व्या-

सर्ग भचार किया-

उन मदयन-तुत्र व्यासने पुराणों के प्रवार हेतु शिवनी का ध्यान क्षिया तो यह रूप धार वर जिनने अपने शिष्यों-विशोन, विशेश, व्यास, गुनकाश के द्वारा पुराण मतका मचार किया-

४३ स्ट्रोश्च-शिक्तीने यह रूपवारकर बृहस्पति-व्यास बाज्ञानुसार अपने चार शिष्पों सुमुख, दुर्मुख, दुर्मन, दुरतित्रम को योगमार्थ

दिखाया-४७ रूनक-मूर्व्यकी प्रार्थना से यह रूपभारकर व्यास मतको अपने शिष्यों

सनक, सनातन, सनन्दन, सनत्त्रमार द्वारा अचिलत विया-४८ लोकाक्ष-मत् व्यासरी प्रार्थनासे यह रूपपारण कर थरने चार शियाँ

पुषामा, विरन, शन, धम्युन द्वारा द्वापरमें योगशास मक ट विया-

८९ जैमीचव्य-इसम्पर्वे चार्गिप्यों बराहन, सारस्वत, मेघनाट, मुवाहनको उपनेश दिया-

७० दिखेबाहम-मार्ने द्वारपर में बिशिष्ट व्यास की प्राथना से यहम्य धार कर पौराग्विक मनको अपने चार्शिय्यों आसुरि, प्रशिक्षा. गाल्यल, क्षिल द्वारा भक्ट विया-

७३ माचम-नर्वे द्वापर्वे सारस्वत व्यासने बेटका विभाग कर प्राणीं को बना ना चाहा परन्तु उसकी सिद्धता न देखकर ज्यासने गिवकी मार्थ-नावी तम यह रूप शिवने धारण वर महायता वी-इनरे धार शिष्य परागर, गर्ग, भागव, श्रागिरस थे-

६२ भूग-विधाराच्यास की प्रार्थन से यह रूप धारखबर व्याम की काना वर्णकी उनके चारपुत-निरामित्र,नगरीपन,गुप्त, शृग की त्ररोपनथे-

७२ मच-व्यारस्य द्वापर में ब्रिट्स प्यामके ध्यानमे यह अवतार लेकर उनकी

मता पूर्णेकी-उनमे चा पुत्र-लम्बोल्फ, लम्बान, लम्बेक, मलस्य गामीथे-

 अत्रि-नारहरें द्वापर में भरद्वान व्यासकी वाला पूर्णशी उनके चारपुत्र-संगेत, समगुद्धि, सागु गर्श-थे-

वादि-तेग्हर्ने प्रापत्में धर्मनारायण व्यासकी इन्द्रा पूर्णती-

५३ मीनम-१४ विद्यापर्मे तिश्रीज्यासका मनोरथ सिद्ध किया-इनके चार पुत्र खति, देवसन, श्वल, सहिष्यु-

युन का ना दर्सन, जबन, साहन्यु--७ चेटस्वर--? पर्वे द्वार में यह रण धरकर अपने चार पुत्री-मुख, मुख्याह, मुजरीर, बुनेजदारा व्यामकी सहायनाकर निरुच मांगे दहरिया-

५/ मोर्फ्ण-१६ / द्वापर में धननय ज्यानहे सहावतार्थ गोन्गी वन (श्राय हरतेत्र ) में यर "प्रातार लिया जिनने चार पुत्र-कर्यप, उप्णा,

च्यान, एसपति थे-

 पुतावाची-१७ व द्वपरमें क्रतम व्यामकी कामना प्णिकी उनके चार एक-उत्तरण, वामनेय, महायोग, महायान-धे-

२० क्रिन्टशी-१= वें द्वापर वें ग्रान्त्रय व्यासत्री इच्छापूर्ण वी उनके चारपुत्र-त्रावक्त, प्राचीत्र, शावाण्य व्योत सनवीरतर वे-

६० जन्ममारी-१०वें द्वापर्से भारद्वात्रव्यासरी इच्छानुमार थपने पुत्रो-रत्य, योजन, लोकासार च म द्वारा उनसी वस्ता सिळकिया-

६२ अहरूनम-२० व द्वापर में गीतम व्यासवी वामचा सामा शिष्यों सीमान वस्त्रती, दुध, ऋगवतु, विधियवस द्वारा कुणिविया-

F दे दासक-2 १ वें द्वार में ध्याम भी इंड्डानुसार यह रण पारणानिया जनके

्प्र-पर, तण्लापन, केरुमान-गाँतम-थे-६४ लागर्श-२२ / द्वार में व्यास पानानुमार अपने यार पुत्री-भूजनि,

मधुपुन, ज्वेन, गुप्तकात-सहित यह रूप धारणविया-६० इचेत-सुणुविद् स्पास की प्रार्थना से कालिनर पर्वतपर अपने चार पुत्री-भीपाप, गृहदस्, देवल, कच्य-सहित अवतारिलया-

६६ अली-२४ वें द्वापर में कुत्त अर्त्यात् वाल्पीक व्यास की इच्छानुसार नैपि पार्ष्य में अपने पुत्रों सहनहोत्र, युगनाय, सालिहोत्र, अहिनुध-

संदित अवतारनिया-

६७ दढीसुडी-२५ वें द्वापर में ब्रह्मसप्त के पुत्र खपमाय के मत प्रचलित करने के देतु व्यास ध्यानानुसार अपने चार पुत्री-बहुल, कुडकर्ण,

कुम्भाद थाँर बापाइत-सिंहत सहायक हुथ-६८महिन्शु-२६ वें द्वापर में प्रागर व्यासके ध्यानानुसार अपने शिष्यों छन्क,

विद्धित सम्बल, धरवलायनसहित भट्टनाट नगरमें अवतरितहुथे-६० जायम्य-२७ वें द्वापरमें ज्ञानकर्ण व्यासके ध्यानानुसार-अपने वार शिष्या

व्यक्षपात, सुमुनिकुमार, उल्लंक और वतस्य द्वारा योगशास्त्र मक्रमिया-

७०लाकुरुनिदा-२८ वें द्वापरमें विष्णु व्यासके प्यानानुसार सिद्धिभेत्र में अपने चार शिष्य-उशिक, गर्ग, मित्र और रूप सहित यह अनतारहुआ-७१ वृषेदवर-कथा देखे।-७२ पिच्पशाद~४० दे०-

७३ अवधूतपति-२० दे०-

७४ विजायतार-अव नाटक रूपधर दिमाचन से गिरिजा के साथ विवाहाँथ षरमागा तो शिवने दूसरारूप माझण का पाग्णकर राजारी

वहकाया वे मानगरे पर तु मुनियों के समभानेसे नहीं बहके-

७ - अइ परधामा-यह शिवका अवतार होणाचार्य के तप करने से हुआ-

द्रोणाचार्य की क॰ दे०---

#### स्वामि कार्तिक ॥

नाध-पापुण, वातिकेय, स्कंत, कुमार, प्रक्तिभार, प्रश्माता, महासेन, शर प्रमा, नारहिना, गुह, विशास-

मुल-द रैं- बाहन-मपूर- अन्त्र-सागि (सूर्य क०दे० ) शति-निता-रिय- माना-स्वाहाया गेगातीच चाई-गेगेश, कृतपुरा~ TTH-TTE प्रापुर तथ ब्रह्माने बरदान से इन्द्रादि देशने दूश्गदायर हुमा ब्योर जमहो बरदान था हि नुस्हारा बन्न शिल्युनमे होगा-इम सारग म र नादिने कामद्द द्वारा शिरो ध्यापम विज्ञान शिवाणि ने अपन का १८वा व्यक्तिने नहीं बीचे मगायेण किया जब मंगात्री से स्रेप उपमृहेता अनुमान श्रियों र उनको लगर पाता और रक्षाने खः मुक्तकर रेज बाताओं का दूध विया इसी से इतका नाम परपूरा भीर

रायाना सुधा-पुर्व परित्रमा ( लोग कः दे ) कं समय कार्तिकेय अनमज्ञी श्रीय

परेन्दर नित्र निराम आर्ग द्वार विया-

#### कामदेव ॥

नाम-भारत् कान्य, यनस्त्रत, क्षसमान, मनाभय, वान, यामय, पुरप्रात्त्र, क्रान्य वार्त्य- क्यो-स्त- वाहम-ग्रुष्ट व्याप्त भाषावाती)-

अस्य-गुण का बन्त-इमीने सम पुणकाण रूपा- विता-ब्रमा-पार्ती विकार में बीत नावह बागून कारे हुँ जब कामी पने देव बाजा से लिय प्राप्तवें दिल्लीहरू के जिन्दर्भने बार्ने रिमा नवने उमकी भागका रिमा या हुना व प्राप्ती भूर सानु सुनक्क निकारिका प्रार्थ शिवने वसकी स्थापुत्ताना त्रण उसके काराप्रतिया कि तेना वृति भ्राप्तम होक भ्रमण होगा भीत द्वापार्थे हाता तनव प्रमुद्र होगा-( प्रयुक्त क॰ दे॰ ) भीर तुमको मलम्पकेषहा माप्तहोगा-वाल्मीकजी ॥

नाम-मन्दिशी-

विना-वर्ष्ण, बन्नीक (पेग्रार) इसीके नाम पाल्पांक— माना-वर्षण्णजन्मवात नी इनवर आस्माग से या परन्तु इनवर पालन विराल्यह हुम्मा
धार वहायर एक सिराविनसे विनाहकर निन कुडुक्य पालनार्थ बटमारी (वेरीर)
उपम किया करते थे-भाग्यात्र एक समय इनकी साक्ष्मांय मिले उनके उपदेश
से हत्या राम नाम (मग) त्रप कर ऐसे तर स्थितहुष्टे कि इनके उपर भेगीर
हानगमा बहुन दिन पण्यात् जम साक्ष्मी निन अतिक्षानुसार ध्याकर उन की
यत्यीर में निकल्ल बाल्यांक नामप्रधान-वार नाम ने जाय प्रमान से सके हो
सामप्रधान के मत्यारी गायायण (रामयरित) वनाई-निमको बाल्यांकनीने
सीतायुण हार, कुश को निनवा जन्म, पालन बार विचालाभ कृष्टी के सामम
में हुमा या पहाया जी इस रामायण को रामपूर्वक नामा करते थे-

#### नारदमुनि॥

माम-<sup>5</sup>वरुपि- विना-प्रदा-

का वेहणात "= पुतान और मात्रमास्त्र पातृहों और इस दिना में ये कि बुद्ध और वें! इनने में नारटमूनि जाय और पता जरतन तुम समयिष न कहोंगे तत्तर तुम दिन गानियों न मात्रियों क्यांति टेरियों में एक दासी वा पुत्रह तो एक सायुगेयक प्राप्ताण वें महा देनन मायुनेता दिया वस्ती भी और में मना सायु गुन्न नामा और करने मुत्तारिक्न से समस्या सुना यराधा-नाववर्ष की जनस्या में तब सेरी माता वा दिरा हुत्या तेरी नमी उपदेश कीर समस्या अवण ने त्रमाव से बनमें नास्त्रमें लगा जिससे श्रीहरि मसम हो निमदर्शन देकर एकबीएम दिया निम में मैं हरिपुण माया करतारू मीर यहभी नरदान दिया कि जन गुम्हारा दूसरा जन्म बसाके अगृदेते रोगा तो हम ग्रुम को किर दर्शन देंगे जब में बसायुत हुआ तर किर तथ बरनेलाम जिससे मगयान, मसमही निमदर्शनपुरक यह बरदिया कि गुम्हारा रामन सब लोकमें होगा और जब पाहोंगे तन तुमको दर्शन देंगे-इस अवजानुसार वेदज्यारने बदरिकाशम में ना श्रीमद्यागवर विस्था-

एक समय नारदनी गगोचरी पर्यंतपर ऐसे तपस्य हुथ कि इन्द्रको यह भय हुआ कि नारद मेरे राज्यार्थ तप बररहा है इस कारण से कामदेव को नारद तप किमार्थ भेगा पर जुनारत तप भग करने में मनाय अपने को असमये देरर तर नारदनी के परणाँपर किन अपनाय नागार्थ तिरा और इन्द्रतोत को गया इस पथात नारद अभिमान जुक्त शिव और बात के रोवनेपर भी श्रीवित्यानी से वर्णनिक्या भन्नीपकारी। विच्छाने नारद अभिमान नागार्थ शीलनीपि राजाकी कन्या का स्वपन्य अपनी मायारी विर्वाच तक क्या के माहार्थ विस्तानों के त्रांच का क्या में माहार्थ विस्तानों ना का का क्या मांगा पर दु हरिने कवि द्वार वेदिया जिसके सम क्याने इनों ने वरा लग नारदने निवाण के करनेगर अपना मुग देना को अभिनदो शिवनाण को रालस होने और विष्युको स्थाननार में सीना वियोग होनेका स्थापित्रान

#### अगस्त्यमनि ॥

नाम-परन, दुरुषन, परवोनि- पिना-निगरण्य-सामा-प्रेरीग व्यवसा- माई-परिष्ठनी, व्यक्तिन्ता- स्ती-सोपा-जन्म-मिश्रारण्य ते तपस्यान में ब्याहरण्याग से प्रीमी व्यवसा नानीथी प्रमारे देग्य पित्रावस्ताना वीष स्थनित हुया निसस्ते र होने एक पर में रगरिया निमसे व्यवस्थ और विष्ठिती दरवश हुये- किंप्साचन को अपनी टंचाईसर आतिसमियान या उसके दूर करने हेतु नारद ने सुमेशीरि की उधाई की मरामा की नितसे किंपाचल लग्नितदी ऑकारनाथ को स्थापिनकर शिव तन करनेलांगे और वर पाकर इतना बढ़े कि सूर्यकारय कक गया-नित्तसे देवता और सुनि शिवकी आझानुसार कारों। में ना अगस्स्य की प्रार्थना की अगस्स्यनी ससार की दुंखित देख अपने शिष्य वि यके निकटगये तो किंपने साहान प्रखाम किया सुनिने कहा कि इस दक्षिण को लातेहें जनकर यहा से न कीट तकक देसेही रहना और आनतक सुनिने वि यको टर्शन नहीं दिया-अपने समुद्रने टिटिहा के अपदेको इरलिया तन विज्युने पदी का दू रा और समुद्र के अभियान नाश्येष अगस्स्य को आझादी कि समुद्र की पीली तन अग-स्यने समुद्र के पीलिया सुन समुद्र की गांधना से उसके नतकी होते ति समुद्र की सीली तन अग-

#### चन्द्रमा ॥

नाम-तारेग, मुधावर, शरिः, दिश्तात, सोम, उदयति सादि-ग्रद-चृहस्पति- इती-तोहिणी सादि २७ नसत्र-(दन्त क० दे०)-बाहन-मृग- मूर्सि-मर्द्धवन्द्र- पलि-यलाग-फलक-पक्त समय पन्द्रमा कामश्रगहे प्रपते गुरुषति से भोग किया ( जिमसे सुपत्री उत्पत्ति हैं) इस कारण गृहस्पति कोफकर ग्रायदिया जिस का स्वाम पिक सानन्त्र पट्टाम से दीस पहताहै-

रोग-स्वरी-( अपनी रोहिणी सी को बहुत चाहतेथे इससे इनकी और कियोंने अपने पिना दत्तसे गिद्धा किया तो बन्द्रमाने दत्तसे प्रतिहाकी कि आजसे अपनी सब खियोंको हुन्य मान्गा-परन्तु यह मित्रण पूर्ण न होनेके बारण दस्तने राणदिया मिससे यह रोग हुआ- टोप नीति विरुद्ध है इस नारण में तुमने गाप देताह कि मर्सलोक्त में १०० विषक टासी पुत्रों ( यह निदुर नाम से मसिद्ध हुये ) इस सी वर्षक सूर्यने पर्यसन ना कार्य्य निया-

नाम चौदृष्ट यमों के-यम, प्येरान, मृत्यु, धन्तक, बैरस्रत, काल, सर्व भूतनय, चारुमर, दक्ष, नील, पर्रमुही, रुशेटर, चित्र, विश्वप्रह्म-

#### शुक्र ॥

नाम-गुकाचार्य, हैत्यपुरू, एक्त्यन, भागेत ( गृगुमूत )—
यान्न-पेरक- पिता-प्रमुद्धि माता-ए्याति- स्त्री-नयःभीफन्या-देत्रवाणी(प्याति की द्वी ) निसने बुहस्यिते पुत्र कवसे विसाहशे
इच्छाति पर्ततु नाने भगीवार न किया तो इस क्याने उसकी
एक राससी मरगडाता और गुक्रने सभीवनमत्र ( निसरो का
सीराने गया या ) से उसकी निलादिया और यह विद्या गुक्रने
श्रित्से सी पायाजन साना विले वागाओं की पूर्णीदान करनेनोंगे तो गुक्रने दान देनेको रोका
वान्त यानी न माना तर गुक्र गहुये के टांटी में सकटर विमार्थ एक्सरुक्त से

पैत्रमये सबेह बामनी बुशाब उस टॉटीमें रालदिया मिससे गुक्र प्रानवन हुथे-कृत्येर ॥

नाम-पनेश, बनापति, धनद, गुराकेरेवर, मनुष्यथम्मी, राजराज्य, पौल्यस्य, नर बाहन, वैश्रवण ( पुन्तस्यकी क्या टे॰ )-

पिता-विश्वता (पीतस्त्य ) माना-भरदानकी व या-चाहन-पुष्पा विधान, नर पानकी- राज्य-लहा (मयम्)-सल्हापुरी (प्रवाद् ) घाटिकाकानाम-पंग्यय-अन्त्र-(सूर्य २० २० ) क्वी-सर्यसम्मति, पर्वीयत्ती-पुत्र-नलकुरर और मोणग्रीय निननो गिरनपसे पनलाम हुआ नर यह दोनों

पक समय प्रपनी सियाँ साहित जलविहार कराहे थे नारहमुनि वहा पर जा निकले परन्तु यह दोनों निहारासक उनकी मणाम न किया इस कारण मुनिके भाषसे गोकुनमें यमनार्कुन नामी ध्यावला के छत्तहूचे जिनकी श्रीकृष्ण ने उदार किया और प्रपने पूर्वरूपके मारहुये-

क्रव तावल में बुधर को पुस्क विमान और पनपतिष्ट मिला की विश्रम (पिता) के पास बत्मस्थान की काला से गये और श्रवना घटनान छाप उन से वर्षन क्रिया यह सुनकर विजयते बुधेर से कहा कि लकामें (जिसको टैस्य विष्णुष्य से स्यागवर पाताल में जारते थे) जा गान्य करी-

पर समय सुमालीरिय पणाल लोव से पूमनाष्ट्रमा लकामें व्यवनी बच्या बैक्सी सिंहत पूर्वेचा और देक्येयुन हुनेस्त्री नेणार करते सबसे मनमें दिव र दिया वि मीर्णि वापती गणा के तसी वि दिवार हो क्या प्रमुख ऐसाई क्राय यानु पुत्र देस करता के होता वाच्या दिवार हा दिया निससे पाएण जगत हुसा नीर तसाके तस्में मनाव्युत है काराहे हुनेसे से जीनित्या गौर यही इसके नामारी इच्छायी-चार हुनेसे निपता का मन्तराष्ट्रपार राज्य पाया-

#### होवनाग् ॥

नाम-सहसपुत्र, परणीधर, फर्ता ग, जहिराज-सुम्प-<sup>7</sup>००० तासे तित्र तो नत्त पूर्द-राज्य-पाताल जहा मारक्याये वनती सेना करती है-अजनार-सहसण वलतम और सक्तीण नाम स्ट्र-

चौदह भुरत इन्हीं के मस्तरपर हैं और महामूलय में सकर्षण बदके मुक्तमे भारित निकलकर सर्वलीक की नाश कातीहै-

#### एथु ॥

जनम-जब महापापी राजावेन ऋषियों के आपसे मरगया तो प्रथ्वी को विना राजा देख बेनकी दाहिनी मुजा मयकर राजा पृथुको उत्पन्न किया-

स्त्री-धर्मा पुत्र-विजितास्य शादि पाचपुत्र-

करपा-श्यी, एक समय बढ़ा अकाल पढ़ा कि भूमि निर्मात होगई तो राजाने भूमिको नाश करना चाहा भूमिने राजा से डरकर कहा कि जब तुम मेरे ऊच सालको सम करदो तो सर्वमन्न और श्रोपि बादि उपनेंग राजाने देसाही विया इस कारण भूगि का नाम पृथ्वी हुमा-

इस राजा ने १०० अरवमेशयह करने का सक्रत्य किया और हर यहमें राजारन्द्र अपने राज्य द्वीन जाने के भयसे यह अरमको चुराले जाता या परन्तु विकितास उसको खीन लाता या इस मकारसे ६६ या पूर्णहुई जब सवायज्ञ बरनेका समय व्यापा तो नारद और ब्रह्माने इद्रराज्यस्तार्थ पृथुको रोक दिथा कि तुम सना यद्म न करी भारदर्भार्थनानुसार नारायण ने इनही दर्शन दिया श्रीर मप्तान्द्यपियों के उपदेशमे पन में योगाभ्यास करके परमवामक्की गये श्रीर चनकी सी सर्ता होगई-इनके पींछे विजिनारव राजा हुमा-

#### तलसीव्स ॥

नाम (प्रथम )-श्रन्त- पति-जालपर ( जालपर क॰ दे॰ )

एन्ट्रा ऐसी सनी थी कि उसके सन्दे ममाव से उसका पति विसीसे नहीं भारा जासका था तो विष्णुने उसका सन मगकर उसके पतिको शिवसे बध दराया-त्रव नारायणका झल बुन्डाको ज्ञात हुआ तो बनको भपना पति बनाने हेतु बर मागा तर लक्ष्मीने इन्दाको जाप दिया कि मु इसहोना भीर श्रीना रायणने मसम हो गालिब्राम मूर्चि घारण वर बसरो भगीबार विया कि षद्द अवतः उनके शीमपर चडाई जाती है-

#### कालनेमि ॥

जब इनुमान्त्री लह्मणुत्री के लिये सतीयनमूल टेनेजाते थे तो इनुमान्त्री के मार्गविश्वके हेत रावण आज्ञासे मररीकुट (जो विजयुवा प्राम सहसील षादीपुर जिला मुल्यानपुरमें हैं ) के निकट एक मुनि व्याश्रम अपनी मायासे वनावर मुनिरेष से धेटा-इनुमान्ती विवासे हो मुनिनिस्ट गये उसने मनरी इडमें जल पनलादिया जल्पीने समय महरी श्रत्थीम् मगरने पहड़िलया हनुमन् कर से बनही मनरीने अपना पूर्वरत अप्सराका घर हनुमान्त्री से वहा कि यह मुनि रावणका भेजा हुआ राससई यह सुन हनुमान्त्रीने उसकीभी वपकिया-इस आश्रम में हर मासमें बड़े मगलके दिन महाबीरका बड़ा मेला लगता है-रावण ॥

जन्म-बुरेर कर देर पूर्वजन्म-अय विजय कर देर

भुजा-दीस- पिता-विथा भरशीत पौलस्त्य-माता-वैत्रमी ( सुमाली वी बन्या ) स्त्री-मन्दोदरी ( मयत्री काया जो पचकन्यामें से हैं )

भन्नी-मालवन्त (सुमारी) चरदान-शामणने १०००० चप पर्यन्त तप करने का नियम किया जब

१००० वर्ष प्राहिते थे तभी एक अपना शिर इवन करदेता था जब पर भिर रहमया और उसको भी हरन करने लगा तो ब्रह्मातीने भारत उससे कहा कि नू नर वानर छोड़ और किसीने करसे क्यान होगा-भीर जब पर तेरे गिर वाँगे तब तर किर देंगे होतावेंगे-व्यवण बरतावर भीनें से जीवों ने लिये अना वरीलगा-

णलापुरी में जा नुरेर ना पुष्यापियान की नावा और यमान को जीतरर इञ्जोद को गया नदायर इंडो उससे पाड़ बाग तर मेराज्य गया और अपने पित्रते छुड़ारर इंडोने बाब लीताने लावा परन्तु असा से बर पाउर छोडिया-

तदा तर सामग्रा उत्तर में नागर में लास की उग्रालिया नादीश्या गियने उसमा एभियान देन गापदिया हि तैस प्रान्त स्त्रीर बातर के करसे होगा-

ात सहगार्जुंग के नित्र ( निसने कि नर्कन में जन बीड़ा बरने समय भार वो रोतिदया था ) पहुँचा तो हुळ ताद्यिवाद होने उपरान्त सहगार्जुनने उसरी परंड वारागृह में माण रस्या पत्तु पुलस्तमन्ति छुड़ना दिवान

इसी प्रशार जन बालिसे लंडा वो वालिने उसे छ मासवर व्यपनी बाग म हवा रश्या था-

पात्रल में गया ते। वालरोंने परट अपना रोज बााया ने बलिने छोडाया— जब पद्मा को शीवों जानाया तो हाह में जक वियों ने भुड को हुरिए से देखा उतमें से जक हदा थी ने उससे उडारर समुद्र में फेरदिया—

राप्तण एक समय पैलास पर्यवस्य गया धीर तलकृषर की सी (कुरेर की प्रतीह जिससे रावण की भी पतीह हुई ) से भोगविषा उसरे जा ध्याने पतिसे वहा सिमने उसकी स्थादिया कि वृ पिर वभी परहीससेन परजोरी करेगा को एग शिर पिर प्रतीह स्थादिया कि वृ पिर वभी परहीसोन करोति करेगा को एग शिर पिर के प्रतीह की स्थादिया की से वहा विश्व की स्थादिया की स्थादिय की स्थादिया की

त्रत्र रागवन्त्र बारास समय पववनी में निवास बस्ते थे तो शूर्पखाना (रा बगुभागनी ) एन्द्रर सीकारण धारण कर श्रीरामचन्द्रनी व निकर विवाहार्थ गई और लक्ष्मणनी ने समर्वी प्राक्षांसे उसवा वर्ण और नासा माटा इसका रण इसरे भाई गर, जिलिन और दूपण रामचाद्र से युद्धकर मारेगये-जन यह हचान रायणने मुना तो मारीच कपट मृगद्वारा छल्यर सीताजी को हर लेगपा भिममे रावण परिवारमहित रामकरसे वर हुआ और लवाका राज्य विभीषण को मिला-

बगावली ॥ पुलस्य विश्वरा राप्तं वा बुरूभर के शूर्पक्षांचा वा सर विभीपण (भग्द्रानक्षित्यामे) (वैदर्सामे) (गवासे )(मालिनीसे ) मंचनाड महस्त व्यतिसाय मदोत्र भक्तयसुमार मेघनाट ॥

नाम-इन्द्रशीत, यनलाट, पिना-गरण माना-पन्शेदरी र्छी-सुलोदना ( पचरन्या में से हैं )

पर समय गुडमें इन्द्रने रावगाको बाध लिया या मेपनाड ने जाकर श्रपने विवारी पोड़ाया और इन्हरी बार जराने लाया तर ब्रह्मने बाबर जमरी

प<sup>्रे</sup> रन्द्रशे दोदाया-यरदान-द्रायाने यहा कि जो बोई १२ वर्षे पर्यंत नींट, नारि धीर भोजन

परिचार बरेगा उसके बरने नेरा बच्छोगा-

भन महात्रीर सीताची स्रोज में लकाको गये ये तो इनको मेवनादहीं बाप मर ध्यपने पिताके निकट लेगया-रावण ध्यार बुम्मकर्ण के वयके पहिले इसने मयम युद्ध में ल्ह्मण को शक्ति मारहर अचेन किया परन्तु मुपेणुवैपद्धी औ-पथने चेनको शामही दिनीय गुद्धकर लाग्नण ने मेपनादको मारहाला भीर मलोपा भिगले सवीहोगई-

कुम्मकर्ण ॥

षशायली-रायण व॰ दे॰ स्त्री-हत्रमाला ( बलिरी दोहती )-

बुम्मकर्णने भी अपने माई रायण के साय महातप कर ब्रह्माकी प्रमन्न क्या और सरस्त्रती की जैरणा से छ माम सोने और पर दिन जागने का बरपाया यह महाकाय व्यतिमची था यदि मतिदिन मोजन करता हो छष्टि थी

रालेता-यहभी रामकरमे बन्ही परमपद को शाप्तकुशा

जिभीपण ॥ जन्म-रागण क्या देग्रो- स्त्री-सरमा ( गैनूप गंपर्वकी काया )→ थपने भारत रात्रण मग सतागुण तामे ब्रह्माको प्रमन्न कर भागवत चौर

श्रमान का यर पाया और रारण करने निकाल जानेपर यह श्रीरामचन्द्र श्री से विनक्षर रावण वर्षे परममहायक हुमा श्रीर रावण के परवाद लंहा का का च वाचा---जाम्बयन्त ॥

नाम-कच्छति (कचींद्रारामा )-- वन्या-माम्बर्धा-

यह ऋचुट्रल रेवर रावण्याचे रामपळतीका परममहायक भीर मंत्रीया-दिसी समय इसको श्रीमानचन्द्रती से मुद्रकी कालाहुँ तो रामगादन कहा कि वह काचा द्रपरान्त में वृशिशांग-हत्यादरार में त्रव में छत्याशी मिछिरेग

बलाइ लगर ( कुळा क० देश ) तह मारेग हुइने हुए गण्यहरून के माश्रम में

पहुँचे घोर युद्ध पथान् जाम्प्रकन परास्त हुआ झीर झपनी घाया जाम्प्रकीको छप्णारिए कर घह मिणुभी देदिया-

### महावीर ॥

नाम-इनुमान्, पत्रनहुपार्, शत्रसुत्रन, क्षेत्रशिनन्द्रन, क्षत्रनीसृत-पिता-नेशरी कपि-

पता-नश्रा काप-स्राता-अजी ( यह पूर्वजनमें पित्रक्रयला नामी व्ययसाधी परना जापवन बानरीही सुपेरपर्णंत पर व्याई और अजनीनाम से मसिद्धों मेश्सी पिताया )-

पुत्र-मक्राध्यम-

जन-एक समय मरनदेव सुमेरपर्वत पर आये और अन्निमर मोहित हुये

किससे हनुमानकी ने अवतार लिया और नाम पवनमुन हुआ और

यह अदतार शिवजीने रामसहायाथे लिया इसी से शररसुवन भी

नाम हुआ-जनसेतेही इन्होंने सूर्यको निगल लिया तब इन्हों वस मार

वर सूर्यको प्राया और वह यस मारवीर के सुरावर लगा इससे हनु
मान ( फैला जबदेवाले ) नाम हुआ तर मकत्वेवने पुत्र भेम से मो

पिनहो बायुको रोवदिया-सच दुन्दी जान प्रसानी ने आ हनुमानकी को

सनय और स्मारवा पादे और इन्हों वसागकर महत्वदेवने भूस विचा

और वायु परनेतानी-हनुमानकी ने नीचे लिखेहरेय सहत वार्य किस

निससे श्रीरामसीताने मसन्न होकर सुक्ति वा मुक्ति वरदिया-

( \* ) रामचन्द्र चार सुग्रीव से मिनता बराई-

( ' ) रायवात्र आर सामा को नामा आर अनयकुमार को वरि सीता जी का पना रामवन्त्रती को दिया- ( १ ) देशिकी सूर्तिय भरेमकर महिरायण हो जो श्रीराम और लम्मण हो गर्व छ है हर्दने पर त्रिति जिल हेतु हर त्रेमचा पा-मिरिवार सहित दर्शवण-महिरायण ही देवनी पर महरण्यत है यह कहा कि में हमुमान सुन, अपने स्वामी महिरायण हे पुरमें न जाने गा हमुमान ते पुत्र कि तुम मेरे पुत्र क्यों हमुचे उसने उत्तरहेवा कि जब आप लगा उपाय जार क्या व्यापन अपनी लागूल के समुद्र में तुमाने यह समय में आएश विधार के अजामने स्पत्तित हुआ किमने पन महरा (मार ) ने निका लिया जिसरी उत्तरवादी महिरायण हा हारण हुआ यह सुन महिरावण हा र ज्य महर प्रकृति है हाम लाइसाग्ये स्वामीम में क्यों प्रेन

( ४) लक्ष्मणानि शक्तिपृष्ठानिकाणा । सूर्यप्रदेशो उसके छह सहित भीत सभीतसृष्टि पालिति साहत उत्रालाधे सामें में कालीसि की प्रदिया (पालिति कल्टेल)-

( / ) श्रीराम तिनयके पीक्षे शीवायो पात्रो साथ साथ आपे और हुवहिन रह कर पत्रहेतु उत्तरात्रवल्यो चनो गथे-उनसे और अर्जुन से सुद्र हुआ ( आर्जन क े० )-

### गृध्रराज अथवा जटानु ॥

विना-गरह- माई-सम्ताविकर गरण कानहीता हो हो निये जाना था तो मान में नगपु ने राउण से
महायुद्ध किया परानु गराण ने ज्ञान से उमरा परा कारकर जमे शिराज्या जब समय अन्तरी ने स्वोज में या निवन्ते तो उसको देसकर महादु या को
मास्तृत्वे नटानु सम्बाद्ध न कोना। गर्यारी नया प्यांग समयन्त्र ने उसकी दिवस विजयन प्रांत करी

#### अजामिल ॥

यह जालए क्योंन का रहनेवाला था इसने एक भिछिनि स्रीपरमीहित ही धीर अपना धर्म नष्टकर उस सीमे दशपुत उत्पत्त किया एकपुत का नाम ना रायण रक्ता अञ्चासी वर्षकी अपन्याम इसकी यमदूत लोने आये परापु माणा-न्त समय उसने व्यपने पुत्रको नारायका नाम से पुत्रारा इस कारण नारायका के हर्नोन इसको यमद्ती से हुटा वैहुएरमें बैटाल टिया-

### व्यासजी ॥

माम-द्वैपायन-विना-परागर-

माला-सायवती ( इसरा नाम योजनगरा और मत्स्योत्रीभी है इसरी माता षाद्रिका नामी प्राप्तरः शापतना भूमिपर मत्स्य हो। धाई जिससे सत्य षती वत्यसहर्र-पक समय यमुनानटपर परागरजी से भेरहर्द धाँर उद्देशि मार्ग से प्यामनी की उत्पत्तिहुई-बुद्धतिन पीछे पही सायप

नी राजा णतनुको विवाही गई-(शाक्तु क० ≥० )-

द्विष्य-गुरुको ( शेमहर्षण सुन )---

जब व्यासकी का जान हुमा की माना सहित एक्ट्रीय पर बासवरने थे इ सीसे नाम द्वापन भी हुमा-यह भगवान् व प्रकार है इन्होंने ४ वट कीन ·= पुराम निर्माण किया समसे सन्तुष्ट न होतर श्री महागावतको विरास (ना रत बर देश) बराँके नाम-प्रावेश यपुर्वेश, प्राप्तिगतेश, साल्वेश, बेटलाएँड-वर्षेक्षायह, उपापना और इन्वरायन वेन्वे का-शिन्स, न्वीतिम, रन्य, निरक्ति, स्ट शीर स्पारराप-

पुरावाकिनाम-प्रसार-,"मण्ड,रिमणुषु ,श्विषुषु भागव नानमु- मार के पष्ट,सविषुक प्रविष्युक प्रसारको निन्यून,रागारपुन,

स्कृतपुः, नामनपुः, कूमैपुः, मत्त्यपुः, गर्वपुः, ब्राह्माण्डपुःन व्यासात्रवारी के नाम जो विष्णुजीने मत्येक द्वापरमें वेट पुराखादि त्रिपने हेतु धारण किया-

बद्धा, मनापति, शुन्न, बूर्स्पति, सरिना, सृत्यु, पत्रा, वनिष्ठ, सारस्वन, त्रिपामा, निर्टेष, भरदान, अन्तरिज्ञ, पर्भ, त्रय्यारिष्ठ, धननय, मेपातिथि, व्रती, श्रृति, गौतम, उत्तमहर्ग्यात्मा, वेनीतानश्रवा, सोमयुष्पावण, तृण्यित्रु, भार्कन, शक्ति, जानुकर्ष्य, देवायन~ वर्गानती

ब्रह्माकी श्वाससे थ्ययना मैक्वरण से यशिष्ठ रुक्ति परागर

गुर्रेत वैगम्यायन म्ह्या गौर मभासूरि देवधुन सीनि (कथा)

# सुदर्शन विद्याघर॥

यर रिवारर था वन सबर व्यानिस्त्रियों हुउड़ा देस व्यविधान युक्त हैंसा इस नारण श्रीपर गाउसे व्यवस्त हुवा और प्रवर्ष रहनेनारा वक्त सबर हुमने नन्नों को निगन निया इस कारण श्रीहम्ण क्रम विश्वसा निजन्य को मन्त्रमान हारजचाइन्टिस्य 11

मप्तर्मा- **अस्य चूडित्य ॥** - गरी यही श्रीकृष्णने स्वस्त उसने सन्तरनी मणि निस्तल सन्तामनी सीटिया

## कडूमुनि ॥

गोधनी तीरपर-पह सुनि वप में प्रष्टच थे ये देश इन्द्रने मैमलोचा अपसरा को इनके तप भग हेतु भेता वह सुनि आश्रम में आ वहुत दिननक रही ? ४० वर्ष प्रथान पर क्रय ऋषिको झात हुमा तप इन्होंने इस अपसरा से कहा कि तु पहा से निरस्तान-इसी की प्रयोज उसने एसीना निकला निस्त्रों उसने हलों में लगादिया और उसीसे शोन उसम हुई इसको पन्द्रमाने और उहाया-उसी शोतसे मीरेपा उसने हुई निगस्का विवाह दलुके युत्र प्रवेता के सगहुआ-

# परागर मुनि ॥

धन्नावरी-स्थास व० दे०-

जन्म-एन समय शक्ति ( विश्व धुन ) और राजा नत्वापणाद से दिन्सी सदीन मार्गेषे भैन्द्रई राजाने शक्तिरी मार्ग से इटने को कहा पर नु यह न इटे और राजाने इनके मारा इस कारना याजा मुनिशाय से राज्ञस हुना और मुनिशे राजिल्या-वससमय मुनि की सी गार्भिनी थी उस गर्भसे परागर उत्सन्न हुये जिहाँने यह करके राससों ना नास करादिया जो योड़े रहनये उनकी विशिष्ठ और पुनस्त्वजी के वहने से दोवदिया-

पुरुह ऋषि ॥

पिता-प्रका (नाभि से )-

न्त्री-पहिली-चमा (दल की क्या) जिससे तीन पुत्र हुथे-दूमरी श्ली गती (क्दम की क्या)-

ऋतु ऋषि॥

दिता-प्रद्या (वरमे)-

क्ती-प्रथम सर्जाति (टत्तकी राया जिसमे ६०००० प्रानियिय (बागरे) उत्तरहरूपे जिनकेशरीर श्रमुष्ट मनास्य पे~ड्सरी योग्य, कर्रमरी राया)—

### अंगिरा ऋषि॥

19ता-पत्रा (मुल से )— स्त्री-१ सृति ( तिससे ४ वन्यादुई) व स्त्रपा १ सती यह तीनों दलाग वन्या है-मौर चौथी सी श्रदा (वर्त्तम की वन्या) है-पुत्र-म्रानि (वर्षाविकास)

### भरद्वाजम्नि ॥

आश्रम-मयानती-पुन्न-पारन्षि, भोजन, उदित, इसपे, सुनह, विषमपे, पिनवर्ती-पदी दूसरे जन्म में विस्वापित के पुषद्दपे ( विस्तापित के दे० )-

#### च्यान ॥

इनके स्पीर में किद्वी पड़गई (एक प्रकार का पुष्ट ) इस प्रारण अपने एक से निकलाये और राजा सर्वाति के राज्य में गये बहारर राज्यों ने मुनिकी हैसीडी मुनिके उनकी ऐसा स्पादिया है उनमें कहार क्षेत्रकारी इस प्राप्त को सुन सर्वातिन अपनी मुक्त्या (चुनी) जो मुनि को सम्प्रिया इस क्ष्या के पानिकारी देश अधिकारियाम के स्वयंत्र का उन्ह "पद्मा कार्यया"

### चित्रकेत ॥

रम गतारे होते गनिसा यीवर नु पुत्र क्यारे न होताथा हुवदिन पत्रात् आरम दे जारित से बढ़ीगती हे हुनतुन नासी पुत्र न्या रिसरी और राति सॅन सारताना-सत्राते बढ़ा विनायरिया नो नारदृतिने सत्रारी ब्रावरे उस पुत्रसा निल्यिय-नर तर बाला जीना हि हे सत्रा में पूर रूप में सत्राया पर नु राज्य न्यागकर तत्रको चलागया भिला मागने समय एक सैनिमुफे गीला गोइनादिया जिसमें चीन्यायों वे जलकर मरनई वेई चीटिया यह तुम्हारी कालिया है चीटिया यह तुम्हारी कालिया है चीटिया यह तुम्हारी कालिया है चीटिया वे चीटियों ने व्यानमुक्त में उन्नालिया इकता रह यह बालक पिरमरागय-सन्नत्तर चित्र केन तुमक्त के परन्ति पत्र विमान पाया निमपर वह एक समय बैलामपर्रत्वर गया और बहुत पर पार्तिनी को शिल भ्यापन देन हैला और नामके मानही विस्वामी के यहा द्वासुर नामी राज्य हुआ निमन्ते हुन देन देनी ये जीटिय से प्राप्त नामी राज्य हुआ निमनो इन्हों देवी विस्वामी के यहा द्वासुर नामी राज्य हुआ निमनो इन्हों देवी विस्वामी के यहा द्वासुर नामी राज्य हुआ निमनो इन्हों देवी विस्वामी के यहा स्वासुर नामी राज्य वा विस्वयमी के पर देवें )-

### भानुप्रताप राजा ॥

पिता-मत्यवेतु- अनुज-भरिमर्टन- मञ्ची-प्रपरीप-राज्य-वेकपटेग ( करमीर ) —

किमी समय राजाने कालकेतु का राज्य क्षीन लिया बुजिटिन उपरान्त यह छत्त पूर्वत राजाका याचत हुआ और ब्राव्यणों रो नरमामित्र राजाकी रसोहै में बनाकर रित्ताटिया ब्राव्यणों ने राजा भातुमताप को ऐसा शाय दिया कि वह राजास योगिमें रूपनाही राजण नामसे मसिद्ध हुआ -

### श्रमीऋषि ॥

विना-नापीक वर्षात् विभावकत कवि ( तो हरि ध्यानमें काँगकीनदीप्र रे काँर जब राजा परीनित ने मरासर्थ उनके गले में हालादिया तो भृगी व्यक्ति राजारी भाषत्वा )— क्ति-गाजा ( दशस्य पुत्री )- ₹**=** }

मारतण्ड ॥

माना-यदिति-विना-१७४१-

हाधी बनायागया~

मारतएड व्यदिति का घाठवा पुत्र महाकुरूप उत्पन्न हुया व्यदितिने इस वालक को प्रशीपर बोह दिया और अपने मथम सातवुत्रोंको से देवसोक की चली गई परन्त उन पुत्रोंने अपने आउपें भ्राताको भी पहुत यत्रवर रूपवान् किया व्यौर अवने साथ लेगये-और जो मास उसके शरीर से कारागया था उससे

### अग्नि ॥

नाम -पाहिनी, बीतिहोन, पनजय, जियलन, ध्रम्भेनु, खागरथ, सप्तजिहा-पिता-माता-कहीं पुस और पृथ्वी, कहीं ब्रह्मा और कहीं श्रमित, कहीं वरयप थीर श्रदिति लिखे है-

वर्ण-रक्त, पद्-तीन- भुजा-सात- नेत्र-रवाम- मुख-सात-चाहन-यन थीर सुया- भूपण-ननेक और फुलॉकी माला-स्त्री-स्याहा ( दत्तकी व-या )-पुन-नील ( पकादर मातासे-यह रामसग लकानी गर्व और सेपुर्वय में बड़े

सहायक हुये ) पायक, पत्रमान ध्यीर शचि यह तीन ( स्वाहाने ) देवता अमर हैं और बहुधा अन्तियूजक ( पारसी ) धनतान होते हैं-

माम-पात, पपन, मारत, मस्त, श्रतिल, स्पर्शन, गपत्रह-वि गा-स्ट ( वे॰ में लिसाई - करमप ( पुराणमें है )- माता-श्रदिति-

जन्म-तिसीममय अदितिने अपने पतिसे इ दनीत पुत्र माना तत्र मुनिने वहा ति गैसादी होगा परन्तु उस यालकको १०० वर्ष पर्यन्त गर्भ में परित्रता

पूर्वक रचनो आदितिने पेसाही किया परन्तु ९९ वर्ष पण्चान् अपविजना से सीनई इस मकार इन्द्र यातपा उनके गर्भ में मधेशकर उस जाल्ड ने ४६ राड बराडाले और उस जालक ने मारते समय इन्न बहुताया कि मारूण अस्पीन् मनरीबी इस कारण मारत नाम हुआ और "हींनो ८६ बयाएभी बहुते हूं--

स्त्री-मनागति ( विश्वसमी की बाया )— वर्ण-युवेत, क्षन्त्र-येतकता, वाहम-दो लालागेडे का रय और मृगा-युद्ध-इनुसान्त्री(कानीसे-महारीर कंट्दे०) और भोम(बुन्तीसे गहुक्ट्दे०)

कन्या-मुपशा ( नन्दीरवरकी सी )— तीन प्रशास्त्री चायु-शीवल, मन्द्र, सुग"र—

( ), रक्त ( ), देवदच ( ),धनजव,( )-

# नृसिंह अवतार ॥

यह अवनार नागयण ने सत्यपुत में रिस्पयवर्गण वार्ष पारण निया-जन हिर्ण्य कांग्यु के भाई हिर्ण्यानचो निय्णु ने बाराह रूप (बाराह रूप दे०) पर वर्षावेचा सभी से हिर्ण्यावरित् जारायण से बेरवर हरिभक्तों वो दू स देनेनागा ध्यार ध्यपने पुत्र महाद वो रामनाम शुहाने हेतु महाद सादिया इसवराष्ट्र भगवान्ते ग्रांसहनन परकर हिर्ण्यविश्वारी समसे निक्ता (निसंग महाद घेपेये) से या समय ध्यपने नायसे गोद में राय मारहाला-इसवा हेतु यर्गह व जनवो बरनाम या विन न ती विसी पशु, न मनुष्य, न ध्यस सं और न रान, न न्नियं ध्यान मुख्यों स्थार आकारण माराजावे—



नाम मीनों जामा के-' हिरव्यात भीर हिरव्यत्तीयु, ? रावण भीर कुभवर्ण भीर दे शिनुपान भीर देनावक-

#### रामचन्द्र ॥

नाम-स्पा, अवेशा, राषुरा जानशान, सांवेनविदारी आदि-विता-त्यारव, माता-वीगव्या (संदिनी माता, वेवपी, सुपिया ) अनुज-त्यारा (केवपी से ), तत्त्वसण्य खाँर गद्गा (सुपिया से) पढिन-रात्मा (गृगीत्रीय बी से) स्त्री-सीता (जनंत क०दे०) पुत्र-त्तर सीर पुरा (व०ते०) पशायकी-पूर्ववगती बगावडी में देशे-

इस करतार लेंनेरा नारण वर्द्द-कि तथ नेतायुग में रानारों के पापका भार पूर्वी न सहरर गोरून पारणकर टेबसाहित ब्रह्माने निरटणई तो ब्रह्मानी पूर्वी और देवरण को विक्ला देव राससों के बबार्थ दिएमुस्तृति की निमसे दिख्य भगवान भूमिमार उतारते और दगरथ और कांश्व्या के पूर्वतन्म ( मनु और जावका) ने बरागाना चरने कारोसहित क्यों यात्री में अवतरित कूषे और नीचे लिलेक्ट्रये चरितों को किये-

ै वास्यावस्था में काकमुगुढि को अपने उदर में अपना विरादरूप दिसाया-

े विरवायित के यह की रनाने कर्ष जाते समय मार्ग में करून्या की शाय ( गौतम क दे के) से उद्धानकर तावका और सुवाह की पथ और मारीच की ब खदारा सद्वद्र पार फॅकदिया-और दुनियक पूर्ण हुईें-

रे विश्वामित्र सहित जनवणुरता गिवधतु भननार काँर परनुराम का मान तीङ् उनने विष्णु पनुष ले जानरी सग विसाहकर (जनक क० दे०) प्रयोग्या जी भाषे-

४ केक्यी ब्यार दशस्य बाहानुसार बनगस भगीकार कर मुनिरेप से भरदान



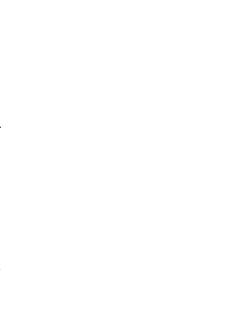

सार दंशीचि की श्रीस्थ से बच बनाया तर उस बचसे वह राज्ञस मारागया-श्रीर राजा दंशीचि इसमकार अपनी श्रीस्थ दे स्वर्ग को गया-

# दुदुभि दैत्य॥

दुद्गि एक राज्ञस था निसकी वाल्नि वन कियाथा और उसकी हृद्रिया पर्वताकार पडीथीं-मुप्रीवने रामचन्द्र से कहा कि वालि ऐसा वलीया कि उसने ऐसे वली राज्ञस को मारा-यह सुन रचुनायजीने अपने वार्षे चरण के अध्वेमे

उस हट्टी के देरनो फेंकदिया-एक दूसरा दुर्दीभ नामी दैत्य हुमा जो दितिका माईया जब हिरययाच श्रीर

हिर्एयकरिशु मारेगये और उनकी माता दितिको अविदु रा हुन्या तर दितिका भाई दुदूषि महाउपद्रव करनेपर उपस्थित हुन्या और काशी में जा ज्यारी बाहा कि एक शिरमक्तको ( जो शिरापुननमें पटन या ) भज्ञखन्रे त्याँदी शिव प्रकट हुये और दुद्धि को यनकिया अर उस क्षानपर इस्ल्याप्र रिपका पूनन होता है-

#### मधरा ॥

यह नेरथी ( दशस्य की रानी ) को चेरीथी इसने सरम्बती प्रेरित के कथीकी मति भगतर राम रद्र को बनग्रस दिलाया-चन भरतनी अपने ननिहाल से आये तो इसको पृगार युक्त देख क्षोतिन हुचे और शबुत्रनीने इसका दात तो इदाला और उसकी चोटी पकडरर यसीटने नामें तो भरत दयानियिने छुढ़ादिया-

### शिविराजा ॥

रावा शिरि ८२ यह करने उपरान्त फिर यहमें बहुत हुआ तो इन्द्र दराषा व्यार अपिन को क्योत बनाया और आप स्पेन (बात) वन उसका पीड़ाकिया बर क्यान भागता ? राजाकी गोर्से गया उस स्पेनने क्योन केतु राजाने ऋति



वृतियर गिरती था श्रीमोन्नानायने श्रमक्षद्दो टमको बरिदेया कि तृ दूसरे जन्म निपाद ( मझाद ) होगा और रामचन्द्र का टर्शन पावेगा− इस मकार निपाटहो गुगरेगपुर ( रामचौगा⊸गातटहर ) में रहनेनना औ यन जातेष्ट्रये रामप्रट की उसने यदी सेराकी और विश्वहृटतक उनको पहुँच

लाँडमाया-श्रीर रमी प्रशार जब भरतभी रामचन्द्र की मनाने जातेथे ही बनी

सगर्भा भित्रम्य तक्र गया ग -रन्तिदेव ॥

पुत्र-गर्भश्राटि २ पुत्र-

यह राजा वितय ( चाद्राम बन्ती २०) के ब्रममें हुमा-कुद्धिन उपरा गावी राज्य दे अपने दोटे बालक और सनीसहित विस्ताही बननी चलागय

गणको राज्य दे अपने द्वोटे बालक और रानी सहित विरक्त हो बनको चलागण आरतपर्मे बहुत रह भोजन हेतु उचोग नहीं बरता था यत्रि कोई भोजन देनात

तो स्थालेना नहीं तो भये पढ़ा रहना पर समय बहुन टिन परााद भोनः पाया परन्तु पर भया आपढ़ा रसी वो दे ढाला और इसी मकार वर्षे वा

भोजन मिला परानु र्वत्रमयागमे दमरे भावे आतेगये और उनकी राजा अपन भोजन दे टालना या जब राजा अपनी राजी और वालक सक्ति हु ासे बहु पीढ़ित हुआ तब भगवानने उनतीनोंकोरकीन रिया और निज लोककी लेगेरें

पीदित दुया तद मगगतने उन शीनोंदोरणीन रिया और निज लोकको लेगकैं गनाके पुन गर्ग (जो गनगीपर या) दे दशमें मद व्यप्ते क्रियासे क्रा क्रमण दोगये - गङ्गाजी (नटी)

नाम मुस्मी, गिरिनिन नी, नेप पनि, नाहरी, मार्गाणी-पिता-दिमाण्य और बमाका कमण्यन् और मधीरय--माता-बना ( सुमर्गा करा) पुत्र भीष्मविनामह ( सानागतनु मे ), जलयर ( समुद्र मे )

गहा सीन हैं-याशाम, पातार भीर मर्थनीर-एक समय इत्याक्त वर्गीयाना महाभिष घडने नवीवनमें प्रसानीवनी प्राप्त हमा बहा गगानी पर जो मझारी सेवार्य थी मोहित हुआ उस बारख ब्रह्मा के शाप से तीनों मार्थनोवशी माहहये और महाभिष इस जाम में राजा शन्तन

( 65

हमा-जिससे गगाकी को भीष्मापितामह ( प्रदर्शत गगानत्त, गागेय क० दे० ) नामीपुत्र उत्तस हुआ यह पूर्वतन्ममें पर बसुषा (रसु ४० दे०) और इन्होंके

यहा और अपने में में मिनिया परातु उनकी गंगाभीने जलमें फेंक दिया-जब राजा सगर के सब पुत्र कीला मुनि के शाप (सगर कर देर) से भस्य होगये थे उनके तारने हेन उनकी सन्तापने वडी तपस्या की निष्पाल हुई दर्तु भगीरयने थेसी तपस्या की कि मझाकीने यहा कि जो शिव गगा का भार सभालों तो इम तुमको गगा देने उपरे उपरान्त तपबर शिवकी मसझिक्या त्व ब्रह्माने नित्र एमड नु से शगायार छोडनर कहा कि यह तुम्हारी पुत्री होकर शसिद्ध होगी-यह जल तीनवार होवर यह"-उसमें से एव आवारा में एक पा-

माल को गई और एक मर्यलोक में आई मार्ग में गगाको अभिमान हुआ। कि शिव मेरा भार क्योंवर सहसाँकी इसकारण शिवने गगावी ध्यपनी जुटामें बहुत दिनतर भन्तापा-जर मगीरय की वही मार्थना से छोड़ दिया तर आगे आगे भगारव और पीड़े पीड़ भगानी चना मार्ग में कह करिने पान करिया जब भगीर्य ने पड़ी विनय दिया तप मनिने गगादों छोड़ा और तभी से गगा का

नाम जाहती भी हुआ इसी भक्तर भगीरय भगासागर समुद्र सक जहा सगर के ६०००० पुत्र भरम हुये जिनकी मुक्ति वेचन गगाज उने स्पर्श से निश्चित थी-गगरको लेगये वहा पर भागीरथी नाम से प्रसिद्धहुई-

e5 ) 74 II

नाम भाडावसुझः कः स्व दवन्यानः ।व गुः, प्रतिन प्रतन्तः,वभुगः,वभाव ण्ड सवासद्याद्य विश्वासम्बद्धाः स्थानम् । स्वास्थितः किस्तिकी गङ्जी

र रापन वादिक तम धर मधु अस नाय ( निहित्ती तासी ) की लीजा लैगया मुजर यह देशहर प्राप्ती गांच तिया हि तुम बाउरेर पूर्णांचर जामलेव भीर

सन्नी बम्नुसीहा भी पेसाही मापदिया परन्तु पी दे लगा कर साली से वडा कि नुष्टारी बायु मनुष्य ननमे हेचल यह यह रहती होगी वक जाम इनका गंगाओं के यहां तुमा अको तो जलाई हैक्टिया भीरभर

( क्रिस इन्स अव भीरमण्यतम्ब इक्षा का या जन किया गंगा ३०दे०) रहारथर सा ।

रत्र सूथनेशायनी ४०) वेग्य सा-यन (निनदी सी इन्द्रपती) ווזינית

कर्यमः । लभ्यमः भीरः शतुन्त्र सुधि ६न् राज्यात्र <u>।</u> नर कुचरम्य । यजः राज्यस्यः ) में राज्यस्य अपि म्हीराज्या ने नाप्तरं भगपात् सारा

च चाप्तर-विकास पान का बाद क्रिक का छा -

रणण्यार्जी-५ ए २ । काथ वृक्षी मानुष्र, क्षीमाना, संक्षत् )

मर्जा~पुनर

राज्ञीन चरने भीगरेपनमें वेंबच<sup>2</sup>श वें राजा ( शिसवा पुत्र सुपालित वी बच्चा वेंबचीवें सन विशाह विधा और विचाह से मध्य इंगरप में राजा को पत्रन दिया था कि वेंबचीके पुत्रको राज्य देंगे-

पर मन्दर अयोज्यानीमें पुर राष्ट्रस बहा उपहर विया बरना या परि मुनियों ने विराप कर बहा वि जो जानहीत्री अपने बरने नीएक्टी क वसहार्वे तो यह राष्ट्रम परजारे परन्तु बीगल्याजी सीलारो पना रुपह

थें। हि बसी नहीं उसकाने दिया-एक मनव देखों और देवनों में युद्ध हुआ सी सामा डामावानी महाय मदे सीह उनके सावमें केवडी भी थी देवसमान मे रचका एक्टरन्तन्त्र युद्ध में रुग्यमा केवडीने भवती बाहुम आहुनिया-नम सन्दर रुग्यम बहुन

हुये थे र केक्योंको दो। यर हिया उमकी गर्न ने याती कराक्षेत्रा और करिको क्रामानिकसम्बद्ध बागा कि समकी बनता कीर सरसकी बारू वि

चह समय राजा करावों तब बार पर कराजाने प्रतान (विधान राजावा कार जारावा जिसके बार प्रतान राजावों जार्यों कराजावा कि चहारावाँ को १ व्यवस्थान कराजा है स्वराह्म

राहाका देशात रोगया और रसारी बाग्य याना ४ -इत्याक्यांका ॥

रिना धाददेर (देशसभ्दरु) पुत्र राजाभ/ दळाळ । पदावर्ण-गरेरेजारजी राग =

इंद्र गयर गणान दलक्यों दशा कि विश्वाद्वातु नामक दालान यह भीतालेश्यर दल्दों दानारे जुलागाला करितृतिके करत है। मलम्म को निरालविया यह जागालि ऋषिके आश्रमपर जारहनेलगा १६वार्ड के नेहान्त उपरान्त पश्चिमजीने उसीको राजा बनाया-

शशाद के पीछे उसका पुत्र पुरुक्तय गरीपर बैठा यह महाप्रनापी राजा हुआ और इन्द्र के हेतु टैस्पों से लडाई कर विजय पाई-

पुण्डमय के वशमें सावस्त राजाहुआ जिसने सावस्तीपुरी वसाई उसके पीत्र एवलपाश्मे उत्तरकारि हेतु धुप्रशासक को व्यक्तिया उसने मुखसे एक ज्वाला भिक्ती क्रिससे सुनलपाक्त के २१०० पुत्र भस्म होगये केवल दहहास आर्टि तीन पत्र प्रथे

म्नदान ना पुत्र निकुभ था जिसके बरागे पुत्रतास्त्र कुमा इसके सोई सत्तान न थी एरेन्द्र ऋषियों को जा किय से राताई के गर्भरतः ऋषियोंने राजान रेर पाड बालके हो निहाना और इतने अहो व्यवसा अहत्युक्त अगुष्ठ चराया और उसका प्राप्त प्रत्या अहत्युक्त अगुष्ठ चराया और उसका प्राप्त प्रत्या अहत्युक्त स्वाप्त कर्मा कहत्युक्त स्वाप्त स

साँभरिकण यमुनाकण ना करो थे नहीं में मझिलामों को झीडा करते देल इनका भी भोगिकणस की इच्छा हुई और मामाना के निकट जा उनकी कचा गाणी-पाताने कहा कि भेरी जो कचा ध्यापको चाहे वसही विवाह दूगा-स्स के उपमान मुनि युवाबस्था को घारणुकर राजाको ४० कन्माओं के निकटणके पता है के सम मोहित होताई और राजाने सर्गे की विचाहदिया-जिनसे ४० महम पुत्र होने उपरान्त छापि और विचा विरक्त होगई कुछ दिन उपरान्त प्याप के नेहान के पीदि के विचा मती होगई-सींमरिने गरवती को स्थाप दिवा पा वर्षोरि इसने इस पाश्रमामें मदली सायाया जिसको कालीदह कहते हैं (बाजी-गा क० है०)

### पुरुखा ॥

धक्तायरी-चट्टनेशावली दे० पिता-युप-(युप फ०टे०) माता-इला-पर वैस्तर मतुक्की बन्या थी (पूर्वत्रम में यह मैतावरूण यहा उत्पन्नही इझा नाएमे सिन्द थी) इसरी यशिष्टने पुत्र बनानि या परनु हृतियों ने गापने फिर सी होगया और बुध ने सयोग युरुष्या बतल हुआ (सुयुष्त कर दे०)

स्त्री-प्रसमय अवैशी अपसरा मैत्रापरण के स्थान पर आई उसने वे मैत्रावरण का वीथे स्पत्तिन हुआ (तिससे प्रीत्मप्त श्वीर अगस्य पर हुये अगस्य कर देव) तो उन्होंने शावित्या कि तुक्तरो सुसुलें भातेशे-वह मुख्लों के में आ अपने दी मेही सहित राजा पुरूषों के य रहनेनांगी परनु वचनपद करासित्या मा कि जी तुव इन मेहीको नगदी। देखोंने तो में चलीजा अगी-कुद निज क्यान गर्मे उन मेही को जुत जावेथे कम राजि समय में राजा नमें हुई और स्थीरी मेही के निहर दे गये त्यारी वह क्यासर चलीजाई हुस विरह में राजाने तमीक्ष्म थीर भीर

योि में इत्पन्नहो उमी उन्धी सग रहनेलके-पुत्र-( उन्होंने हे ) बायु ब्राटि व पुत्र-

पीज- हु (आयुसुन) इन्होंने भगानी को पान करनियाशा और प्रा भगासे निकाला म इसीसे भगाका नाम जाक्री हुआ (गगा कट टे

# दुप्यन्त अर्त्यात् दु कन्त ॥

बदाावर्ली-चन्द्रक्यवर्ती में हु बन >० क्री-ज्युत्तना-वह विचामित्र की बचा देनका क्षममा से हैं इसकी देः स्वियर क्षेत्र सर्वको चणायहे तो वचवक्रविने इसका पालन किर एक समय राजा दुष्यन्त मृगया की मुनि आश्रम में गये बहापर शुरू तना को देख मोहित हुआ और गुधर्वविशाह असके साथ किया जिससे मन्त पुत्रह्या-

पुत्र-भरत-इसने विदर्भदशके राजाकी तीन बन्याओं से विवाहिक्या जिनमें कुरुप सातान हुई-तर देवताधाने भादान (बृहस्पनि क० दे०) नामी वालकको लाकर भरत को दिया जिसका दसरा नाम विनय रवसागया और गरीपर बैठालागया-

द्रुपद राजा ॥

वंशायकी

मुझल ( च - व० दे०)

दिवोदाम

बीवनी पृष्ठचुक आदि <del>वई पुत्र</del>-

राष्ट्रय-पात्रालदेश-

इस राजाने अपनी व या के विवाह हेतु एक ग्वालने हुये वड़ाइ के उत्पर एक मास्य टागदिया था और मणुकिया था कि जो इस मत्स्य को वेथेगा उसके साय इस बच्या का विवाह करदेंगे-मर्जुनन उसको बेबा और द्वाँपदी को लेगरे श्रीर पाची भाइपाँने इसके सम विवाहिकया ( श्रर्जन क॰ टे॰ )

पुञ्ज-पृष्ट्यच-इसने महाभारत में श्रेणाचार्य का मस्तक बाटायां-प्रश्ली-द्रापदी-तप बरने समय शिवने इस व यामे पृदा तू क्या चाहतीई इसक

मुख्ये भर्तार शब्द पाचवार निरुत्ता इसीसे शिव वरसे पाच पाडव इसके पति हुवे-अथवा एक समय एक गउके पीट्रे पाच माह लगेय उम मक को तेम द्वापनी इसी-जिस गुरु के शाप से उसकी पान पनि मासहये-

# दिवोदास केरव॥

षशाव मी-(सन्तत् कः देश) दादा-रान्तन्, पिता-सन, पुत्र-दिलीप राजा दिवेत्यस वैरव को कोद दोगया या अकस्मात् अहेर रोलते र एक कुटपर पर्वेचा और उसी ने जलसे स्तात निया तिमसे राजारा कोद जातारहा-तव राजाने उस सेन्द्र म व व्यों और तहागों को प्रनाटिया और उस स्थलका नाम कुरत्ने प्रवत्ना-पुत्र-निती-समने टिक्की नगर यनाया-

अकृर ॥

वशावती- इत्यों ( यदुवशी )
गिनिद वी टशलास सियाँ से

विदुष्ती पुरुषित (पद्दा) ग्रीर नामग्र छोटा। व्यान्ति ० व रोड पुत्र हुवे(या ग्रावावी छी। रिन्मे

पुत्र ग्राव साम्यवी कृग कृष रोमपाद
विद्रम नवस्य विद्रश्य नवस्य विद्रश्य नवस्य विद्रश्य सिगुपाल

देवाहदा विद्रम

म्यानित मसम्यवी

स्वानित मसम्यवा (क्रामपानी)

पिता-पपनक, माता-गारिनी (वागीनोशकी बच्या)

क्योंर सातवा गर्भ रोहिणी के गर्भमें देवीने करदिया क्यारे क्याटवें गर्भमें श्रीकृष्ण नी ( क॰ दे॰ ) उत्पन हुये और नइ यशोडा के यहा रहनेलगे-इस वालक्के बटले बमुदेवत्री ने एक कन्या जीयशोडाकेयहा उत्पन्न हुई थी लाकर क्सकी टिया ज्यों ही चाहा कि धुमाकर पटकें त्यों ही वह क या (जो देवीथी) हायमे हूट आकाश को गई और कहगई कि तेरा वैरी उत्पन्न होचुका है तर क्स सब के पालकों को इह हुई मरवाने लगा-और पतना राजसी, शहरामुर और बशासर, अतासर, बरनासुर आदिकको कृण्यनपार्थ भेजा परन्तु सर मारेगये-तर कालीद्द का पुष्य नन्द्रजी से मागा उसको श्रीकृष्णजी ने लाकर दिया (कालीनाग क॰ दे॰)-अनेक उपायों के पीछे अहर हाथ वलराम और कृष्ण को रगभूमि देखनेको उलाभेना-दोनौ भाई वहा पर ना रनक, चाणूर मल्ल,

# मुष्टिरमदल और कुरलय गजादिको मार कसको भी मारा-बाहुक पसका कालयवन ॥

शिवा-प्रमुक्ति, और वाल अब भी माता-तानगर राजाका ही - राजधानी-कादल

सुनीकार था व्यौर सुटामा माली था-

णक्त समय गाँड ब्राह्मण (गगरा साला ) न गगरीका न<u>व</u>सक कहा यह गुन सर्व यहुवारी भी यही बहनेलगे तब मुनिन क्रोपशिया और शिव तपरम गाम कि मेर ऐसा पुत्रने कि उसको देख सर्व यद्वरण भागनावें-नेवसयीग में राजा नाल अब के मानान न होती है। गर्धने जा उमरी रानीको बीयटानविया निमम काण्यपन नामी क्षानक हुआ -

एक समय काल्यात जरामा वे साथ श्रीक्यमनी स युद्ध करनेगया तर सर यदवरी द्वारता को भागाय और श्रीकृष्ण और बल्तराम भी उसका वप ध्यने क्स्में उत्तम न समक्ष (वर्षोक्ते झाझम के पीर्व से था ) भागवर एक गुका में गये जहावर हुउट्ट राजा सोलेथे और राजावी दृष्टि पडलेरी पालप भा भक्त होगया (सुदृहुत्त यन दे०)-

### भीष्मक राजा॥

राजधानी-कुरिनदुर-- पुत्र-रमाग्रन थाँर रमपनेग थारि ४ पुत्र-पन्धा-रिवणी जो शिगुसल को मानीधी परनु दिसह समय किमधीने भीइएण को उत्ता भेजा वे रिवसणी को इरलेगये माने में रमाग्रनसे पुद्रहमा पम्बूसार मानरर लेटमाया थार लिटनवरी राज्यसान को खेद भोजस्ट नाम नगर पतावर रहनेगा-कह दिन पद्मान करात क्याने कथाने कथा रमाग्रनीग विसाह रिवसणीके पुत्र महुप्तनेसाय करिया-प्रार अपनी प्रीता विसाह रिवसणीके प्राप्त स्मानिक

#### पृद्यम्न ॥

पिना-श्रीहरूष पी- माता-रिवमणी (भीष्मक वी व या )— स्त्री-मापानी (गतिश व्यवतार ) कीर रमस्वती (रमग्रवन वी व या )— पुत्र-कनिरङ-तिसवा दिनाइ वालागुर की कन्या उपाने साम हुव्या (वालासुर की व००००) →

षव समय शिवशी हरि भ्यान में कैनास परितपर थे तो इन्द्राणनुसार काम देनने बुष्यपाण चनावर शिवशा ध्यान होडाया-चरशिको शोध से देसकर इस को भम्म करडाला ब्यार वाकिनवीं ह्या रिकिरी बिरूट रेस उसहो वरिटिया कि सेरापीत खनशो सरहो ज्योगा ब्यार नुमायाजी नामसेराजा शुक्तर की रसीई में रहना देनपति मुक्तरों मुस्स के ऐट्टो निकल माहहोगा-

जर मनुक्र नी (वामाजनार) का काम श्रीकृष्ण के यह में दुसा ती यह शुन

राजा शम्यर ने इनको बड़ा समृद्र में डालित्या ( वर्षोक्ति क्योतिपर्यों ने कहाया कि तेरा वर श्रीकृष्ण सुबके करसे हैं-) और वहा एक मद्रजीने निगललिया दैयस्योग से पह मद्रजी वन मद्रुआ के हाथ लगी और वह उसको राजाशम्यर के यहालाया पालभाग में उस मद्रजी के पेटसे ममूल निश्चे रित (मायानी) ने उसका पालनिक्या जर बडेहुये तो शम्यर को मार और मायानी को ले श्रीकृष्ण की मास हुये और स्रतियगल हुआ-

## सत्राजित ॥

बद्यापली− (मकूरक० दे०) थिना-विमु (शिशुपाल मुत)--भाक्-मसेन-- कल्या-सत्यभागा (भूमिका अपनार और कुष्यापती

सन्नानित के तर से मसमहो मूर्यने उसरो स्थमतक मीगृत्या निसक महारा मूर्यवर्था उस मीखको परित वह बन्नसेन ही सभा में गाया उरता थ एक निन श्रीकुण्छाने वहा कि यह मीख उन्नसेत मानाहों न्य उस दिनमें कि जनहीं सभामें न गया-एक दिवस पही पिछ पहिन मसेन कोई को गया वह उसही कि मारहाला और उस सिंहहो जाम्बर तने मारा और यह मीख है अपूर्ती बच्चाके पालते में बाद दिया-जन मसेन न लीग नो लेगोने वहां श्रीकृण्यहीने ससेनहीं माराहोगा इस कला में निस्तहीं ममेनकी सीजमें निस्त और पन में जा पना पालर और जाम्बर त से युद्धहर (जाम्बर त कर दें) साधीलीलाया और लासर सनाजितनो दिया-समें उसरात सन्नाजितने अपस्तितील्या और लास्वर सनाजितनो अपस्ति।

र या सायमाना का आध्यामा का सम्बद्धा वर्षा एक समय मनपत्नाने अन्तर और कृत्यमी हे बहन से सन्नामित का गिरह टहाला इस कारण श्रीदृष्णिने मनपत्ना को मागा और अबूर वासी को श्री कृत्यमा दक्षिण को भागगपे (अबूर वंदेह)—

# भौमासुर अर्त्यात् नरकासुर ॥

माता-पृथ्वी- पुछ-भगद्च-

पर समय पृष्योते पुन रेतु पढ़ातर किया को विष्णु खादि देवराध्योंने ममम हो रहे दरदिया कि तुक्तको महातली पुत्र भीमानुर (नदहानुर ) नामोहोगा धार कदक रू अपने मुख से उसके मरिजाने को न कहेगी तर तक वह बारा भी नहीं जायगा—

श्रीयमुर एत्यल होनेही जपदूर बनने लगा यहा नक कि इंट्रजा यह भीर किहिन्दा नुषहल दान लाया और १६१०० राजवन्याओं वो जीव लाया और यदने यहा राजवन्याओं वो जीव लाया और अपने यहा राजवर जनवे यही शेवा बरता या इन जपदों वो भुन श्री कृष्णां सरस्याया सिंह श्रीयामुर के यहा गये और युद्ध हुआ और मुद्दिय ( स्थी ज्यके पानिन्दे ) और उनने सात्र्युव वो सार श्रीयामुदको सरस्याया ( को दूर्य दा स्वक्ष्य) के बरोने सार आहर नमने बुद्ध श्रीयनारो सार्य ( को दूर्य दा स्वक्ष्य) के बरोने सार्य श्रीय स्वयं श्रीय सुद्ध स्वयं स्वयं श्रीय स्वयं स्य

#### नृगराजा ॥

पिता-वैश्वत्रपनु ( पूर्व प० दे- )--

हस सामते समार रोजान दिया पर वृण्यनियम दिसी माहाए को दी हो गा को साम काई भी सूज्य दुरीर माहाए को दान दिया तब समय सण्डाए साम वे सिरट सामा राजान उत्तरों पर लग्न गुजने को बहा परन्तु गा सामा ने ने स्मीतार का सोन्यों स्वापास हमी पराये ऐसे सामी कीर हानी सामा निर्माण कर पर दूर में कहा पढ़ा-विसी समय कुप्यानी के साम एक्षी निस्ते ने हम्हों देश सुध निकासन करी सम्बु षद्द न निकला तत्र भीकृष्णने आदर् उसकी निकाला और पद्द दशन पात्र इसतनमे निष्टनहुःमा-ग्राम्ब (साम्ब)

माला-जाम्बनी ( जाम्बनतनी बन्या )-

क्यी-लश्मणा-( दुर्याधनमुता )-

स्वयम्बर के कीचसे शामा लक्ष्मणाको लेचने तो दुर्गीयन ने विचारा वि

यादवीं की काया हमारे यहा निवाही जाती है और यह यात्र इमारी बाय

लिपे जाताई इस कारण युद्ध हुया परन्तु दुर्गोधनने परास्तहो उनके साथ अ क-पाका विवाह बरदिया-

**बिश्वपाल राजा ॥** 

विता-उमग्रेष ( नम्र ४० दें ) माता-महादेषी ( म्रसेनकी कथा )

राज्य-यन्देली- नेश्र-तान- सुला-चार- भाई-डाताम और बिट्रय-शिगुपाल भार द-तपन्न जय और विजय का तीसरा अनतार ६-

इसको रुविमणी मार्गाथी परन्तु श्रीकरणकी हरलेगये (भीष्मत्र राजाक०दे०)-एक समय हुपनी के स्थमम्बर में गया था परन्तु निराण लौडा भौर हुपरी

की अच्चा लेगये-जब राजा मुधिद्रिरी सा हायाज वस्ता पाहा मा वसममयमें यहराजा नहीं परास्त हु गाथा इस कारण श्रीकृष्याभी पायडन सहित उसपर वहनये और मुद्ध मगप उसके सी दुरचम ा सहने उपरान्त उसको पपविचा-

शिशुपाल के मारेजाने उपरान्त शान्त्रपाना (शिशुपालकामित्र) उसका ी इत सा दुरचनीर सदनका बारदा यह थाकि जब शितुपालका तथ्म हुआ ता प्रधानावयाँने बद्धा कि इसका बाद धाष्ट्रप्त क करस है यह सुब उसकी माता गई। वा (ब्रायकी पूचा) औष्ट्रप्त क निकर ना विनय किया हि सर पुत्र का मायु पुत्रार करने है में। इसका न मारना तब मीहच्य नदा कि बारता देव देवक की अवस्थात नदा बनगा देवक उत्तरान द्वारही बालेंग---

पटना केनेको द्वारकाकी पर चक्रमावा और मधुन्नकी से युद्धहोने उपरान्त श्रीकृष्णने उमको मारा~

तदनातर दातवत्र और विदूर्य चुदमाये परातु य भी गरिगये-

# सुदामा पाण्डे ( ब्राह्मण )

र्खा-मुगीला-विद्यागुर-सन्दीपन-मित्र प्रयोत् गुरुभाई शीकृष्ण-यह परमारीह और हारेभक्त बाह्मण विदर्भनगर में रहते थे और भिक्ता से भोजन करने थे एक दिन व्यपनी स्वीरे कहने से श्रीकृष्ण के यहा गये श्री-क्ष्णुने बहुत आटर विया अपने करसे उनके परिलॉको घोषा और भोजन बराने उपरान्त श्रीकृष्ण ने मुदामा से वहा कि भी बहुल हमारी माभी ( तु-म्हारीखी ) ने हमारे हेतु नियाथा वह वर्षी गहा नेते पहिले वाल्यावस्था में मुख्यत्री ने हमारे हेतु तुम्हारे हाय चनको चना भेजा या उसकी तुमन चवान्नि में थे बैमेही इस चावलकी भी किया पेमा वह उनकी कारासे चारल की पो-टरी नो सींचिलिया जीर्णनस फरवर चायल वियर गया तब श्रीकृष्णने दो मुदी उना भपने मुख्यें हाल लिया तीसरी मुदी लेते रुश्मिणी ने राय पकड़ लिया (इस रा बारण यह है कि जितनी मूरी चावल चवाते उतनेही लोक टनको देते ) इस मकार सातिनितार प्रति दिन आरर्एपेक्सहे और प्रचात अदने नगर आये तो अपनी पुरी द्वारवा सम देश अविभित हुवे और नुद दिन रहने उपरान्त जीवृष्णजी उनके यहा आधे और सुरामाने आरर्श्वक मार्थना क्या कि महाराज करने घनको ले नाइये क्योंकि यह मेरी भक्ति का षड़ा वापक हुमा~

# वकासुर अथवा भस्मामुर ॥

भग्गासुर के क्ष्मे शमन्द्री शिवने वर्गत्या कि तिसके दम्हवरू हू हाथ

रवलेगा वह भस्म हो जायगा—यह वर पाय उसने त्रिचार किया कि इसीनकार शिषको भस्पकर पार्षती को लेनाऊ और शिषके उपर हाथ रातनेने दौड़ा और शिषकी भागे जन बहुत पित्तजुधे तो हरिका प्यान दिया विष्णुने छी कर उसने कहा कि शाके यर भन मुपाहोते हैं वर्षोद्धया दौड़तहे। न मानो तो अपने मस्तकार हाथ रातनर देखती प्योही निम्न हाथ निन मस्तकपर प्यान स्पोही भस्म होगया—

# सूर्पणखा ॥

षशायली-रावण क॰ दै॰- क्याई-रावण, जुम्भरण, सन्दूषण, त्रिशिरादि-पति-षिणुकिष्ठ रासस ( कालस्त्र के देशमें )-

यह वा जाते समय पचाना में रामिकिङ आई और उनरे साथ विवाह की इच्छा किया परातु लाहमछाभीने रामकी आणानुसार उसवा वर्छ और नासा वाटा और यहभी राम रावण समर का कारला हुआ (राम क० दे०)

### श्रीकृष्णचन्द्र ॥

नाम-कृष्ण, वासुरेव देवशीनत्त्रत, यशुत्रासुत, गोपीश, गोपान, गिरिपर, कसारि, प्रतेश, यद्वति, द्वारकानायवादि सहस्र नाम-

पिता-बगुरेव- माता-देवकी (बग्रतेव के भाई देवर की बच्चा )-पटरानी और उनमें उत्पन्न पुत्र और कल्या !-कविमणी (भीष्यकी बच्चा, रुक्षी का खबतार)-(भीष्यक कुटेक) विससे मुद्रासाटि 'क

वन्या, रहमा का श्रवतार)-(भीष्मक्र के०३०) जिससे मनुष्नाहि । पुत्र कीर एक क्ष्या उत्पन्न हुई-

युन आर प्रकृष या उत्पन्न हुन्-२ जाम्ययती-(जाम्यन की मन्या-जाम्यस्त म० दे०) निससे-साम्य व्यादि १० प्रत और एक मन्या १६-- ६ सत्यभामा-(सत्रानिनकी बाया-सत्रापित क० दे०) तिससे भान मादि १० पुत्र और एक बन्या-

४ कालिन्दी-( सूर्यकी बन्या-को यमुना किनारे कृष्ण यरहेतु तप वरतीयी )

निससे मुखि आदि १० पुत्र और १ व या हुई-मिन्नविन्दा-( जयसेन उर्जेन राजावी क्या और माता उसकी राजादेवी

शीकृष्ण की पूकी) जिससे दूष्य धादि १० पुत्र धौर १ कन्या हुई-९ सत्या-(भयो या के राजा ाम्नजितकी वत्या जिसको स्वयम्पर में श्री

र्वृष्णिन सात वैनोंको एकही वेरमें नाथकर विवाहा) जिससे श्रीमान् थादि १० पुत्र और १ व या हुई-

अमद्रा-(गयादेश के राजा ऋतुमुकृत की बन्या) जिससे सप्रामनित आदि

१० पुत्र सौर १ वाया हुई-द्मलक्मगा-(भन्नेगके राजाकी क्राया ) जिससे बसुत्रोपादि १०९त व १वस्या-

रानी-१६१०० ( भीमापुर व० दे० ) इन इरएक रानियों से दश ? पुत्र और एक २ स-मा हुई-घशावली-इसी र० रे थन में दे०-मारधी-दारक-

जन्म-जब पृथ्वी कसादि राससों के पाप भार से श्रावितिकल हुई तो उसने मझा और शिवद्वारा विष्णु स्तुति की और विष्णुने वसुनेव और देवनी (जि होने प्रेत-प में पुत्र हेतु तप कियाया) के गृह में अपने अशों

पलराम ( लक्ष्मण )मगुझ ( भरत ), यनिरुद्ध (श्रृत्त ) सहित प्रवनार लिया-मीर बेदवा र वार्ये गोपी और देवगण गोपरत धारण करतेभये-

माच्या रह्या-अपनार लेनेही कृष्णने चुर्मुनरपसे बमुदेन देवकी को दर्शन देकर वहा कि इमको इसी समय नन्दयगादा (जि होने कृष्ण

बाल रीला देखने हेतु नव कियाया ) के गृह पहुचादी और उनकी

( ६८ )

क पा ( जो देवीका अपतार हैं ) को ल कते समय उस क्या के मुख्से कराने गोहल में उत्पत हो दुक्त करा वसने ए अप्रासुर, व सासुर और केश आदिके सप्रका श्रीहण्याने प्रक्रिया और श्रीकर का यह दूरकर कालील्हके पुष्पले कस से स्मयक्षिया पाल शेला को श्रीकृष्य दोषनीला, मारानकोरी, चीरहरस, द

दाधनाला, मारानविही, बीरहरण, द पर समय मानाने ब्रोधिनही औरप्प दो उपल टनेदूचे यमलात्त्रीन चित्रकर देवे के निरुत्त्राये और पर समय ब्राग्ना जाने पाना नाल और नदहाँ ने दसी को गातावाल और बढ़दें बनाये यह चित्र और बढ़दों को नी औड़प्ण से निज गाराय साम का

धीर बढ़ाडों वो ले श्रीहृष्ण से निन शवरात्र स्वा करा मनवासी सग इन्द्र वी चूना क्यि करने रे पन्तुः वी चूनन बगनेनो नगपर निन मनहोपरा त्रवस प्रवसासी अति चाहुन हो गण्णारा गरणाव गये हम्या पर ७ निनक स्वस्त त्रजासीसी वी स्साहा और जब इस बहुत राजुसों वो कृष्ण प्रथाये भेजरर नि

अपने रार्थिमि कृष्ण और बन्तरम को बुन्तवाया नहीं सुरामामाती, स्वीतार से चरटे और कुरही को सु (जो २००० मनसा बन रानता था) प्राप्त आर सु "त वर और रमसे निजशामे और प्राप्तेन को साता आर्ज-रन किया -

क्स प्रभावत क्यके प्रमुद्द स्तास्त्र ने १८ वेर वृष्णसे मुखाविया और १६ वीं देर शिहासल के साथ चढ़ाई की और परास्त हुआ परन्तु अन में श्री दुरणने भीमसेन वे प्रश्ते पत्र दशया ( जरास्य क० २० ) जब कालप्यत भथुरापर चढ़ आया तो मयुरात्रामी कृष्ण की आज्ञासे द्वारका

जा बसे भीर क्ष्णभी भागते ? गधमादन की कल्या में ना मुबुकुत्वी दृष्टि से उसको भन्म क्राया ( मुचुकु कि दे )-त परवात् भौगामुर को क्थकर, मिश्रिम की यत पूर्णकरी कार महाभारत में शर्जन के सहायकहा दुए नित्रमाँकी वर कराया और दुर्शसादारा यदुविशयों को शाप टिला उनकी निजलीक भेतिन्या (दुर्शमा ब ० दे०) वेबल बननाम (भनिन्द्र मुत) इस वशमें यच रहा-पूर्वात्त रीति ने भूमि भार उतार जहनामी ब्याय ( वालिशा अपनार ) के था गुलगन के मिम से बरगम सहित निजयम प्रयोर-वगान्ती-मुग्सेन (स्त्री मरिएया)

पनि दुरहम হিচুমান ব • • • इ.संस्करी शंकरता निविद्यासम्बद्धाः निवसन विन्दमन चितुपात्र भीन द्विक्रिर, क्राम (गोरियी न) कृत्यका (देशसीय) सुन । ( धपुन पत्री ) शारेको १६१० ० पुत्र क्षण १६००० दनशान

दबनाव ( सर्वेदि वें) क नार दान नरवान दर

#### स्वयत्रभा ॥

र्यह ही तियत्वत के एक गुकामें रहती थी और विरवस्ती की दुने हुसारी सस्ती और निष्यसभ्यत्रिके कथाभी और वनजाते समय रामच द्रवा दुर्शेन पा वर्रगीका की गई और वहा रामनाम जय मुक्त हुई-

#### जयन्त ॥

विता-इड- मना-श्वी-

् भारतमायाजी तत्काते समय विज्ञात्र स्थित है तो त्रवातने नाकस्यने वात्तिश्री के यस्यों में व्यवसार रंग वास्त्र रामवात्र व क तृष्य के सम्मत्रे वसकी मारा वह व ए उसके पीजे चला सर्वस्थान पर वह गया परतु रामविद्या होने के वारण दिसी ने उसकी न रक्या तो रामही के श्रेष्य श्रीया रामघाने उसकी प्रकार कर छोड़िन्या

#### - ब्युकराचस ॥

यह पूर्व जनमें एक बाह्यण या तपकरने समय बचन्छ्र से वरहोत्तया एक समय इसने व्यानन्य मुनिका निषयण क्रिया इत्त-नन्ते उस ब्राह्मणकी सीका स्वयार मुनिको सनुत्यका भाग बरोग्यन्ति ना का कारण मुनिने उस ब्राह्मणकी गावन्तिया कि तु राजम हो साराणकी महायता करें -

इसीगुर को राजणने राजान्त्रका भैत्राने समुद्र पर भेता था उसन लौट कर राजान्त्रकी बढ़ाई राजण से की तर राजणन त्रमती निवाल क्रिया और बढ़ राजवाद का डमार पाला शाविस मुलती किर श्राप्तणाय का मासदुखा-

## गुणनिवि त्राह्मण ॥

यह जगदन नामा ब्राह्मण का पुत्र था जो प्रथम बढा प्रनात्य था परानु

वह भगसे व्याहुल हो गिरपड़ा पर तु ित्रके भक्त पुजनती सामग्री लिपेहये शिवानपमें जानेथे उन वस्तुओं की सुगण्यको पा गुणीनीय सचेतहो उनके पीछे पीछे गया और इसवातमें कि भक्त लोग नाय तो म लेक्स कार-राजिभर जा गना रहा बोडीतिश रहोतर नियमक सोमये और गुणीनियने प्याहा चाहा

६७ ) गुणुतिथि पेमा दर उत्पन्नहरा कियह नष्टकर्मी मेंथा व्ययक्तने लगा श्रातको जगदत्त ने इसको गृहसे निवाल दिया एवसमय शिवसिव का दिनशा जब कि

ति सामग्रीनेकार्ने स्पोद्दी प्रथक जाणाडा श्रीर उसरी वाणसे मारटाला देशन्तक्षेति परान्त उस शिवस्ति के भागरण के प्रभावते इसको शिवपुरी भारतुर्द और दुसरे जन्ममें किन्द्र तेगके राजा रन्द्रमुनिका एउट्टा श्रीर इसके राष पावर उसदेण में शिक्यूका का विस्तार किया-

वित्तरों के-सोमि, कालीपुष, श्रमय और दशमान-इन चारों का सी स्वधाय

पितर ॥

इन पिन्सीना मुख्य काम यहाँ हि मनुष्योंको दष्कतिने रोकाकको है-नाम

(दत्तकीक या) थी जिससे तीनक या उत्तबहुर्ग-उनके नाम यह है-मैना, धाया, बमनावरी-सन्द्रकुमारके बासे इनतीनों को प्रशाद रीमें लिखेलये पृतिमिले~ वगावली-

वशिष्ठ कमिता म १ सोपि हशयन सवदीसी स्पाय ( टन्मता )

मना । दिवाचनरको) चाना चनवार मुनेना(कनकरका) व बारव चान दार्क (हरनानकारका)

पार्वनी (गिरपत्री) जानहीं (रामगती) ग्या (कृगासी)

# **ज्यालामुखीदेवी ॥**

इसदेशी की उरशीय इस मार्गाई कि जब समीनी बताके यहाँ में भस्महोगई को उसमें से एक प्याला निकली और राज्यम बेशको गई वहां पर प्याला मुखी के नामसे मसिडडुई यह स्थान जालधरके पासई-

## हिमाचल ॥

नाम-दिमिगिरे, दिमाल्य, तुदिनाचन, इत्री-मैना (पितसॅरी क्'या ) पुत्र-मैनाक, बीचाडि १०० पुत्र- कन्या-पार्वनी (कोश्रीश्वितनीरी सी)द्वर्र पुरोहित-गर्गपुनि-

#### नारकअसूर ॥

दशायती- तित (वरपपपती)

मूप पमाग (वराभीपति)

मन्दोदरी तास्क

नहिमाली क्यलान नारकान

तारक महावर्ली था वह इसने हुट्रलोह हो शीर्वालया प्रस्वात् स्वाधि-कार्तिहरू हाय वशहरा गाव -त-वहर वात तारु के तीनों पुत्र (४० दे०) ने का का से वह पादर सी सी शीतनके शीतनगर वसाये विकास नाम नियुद्ध स्वया-इसनगर में विचार भिर्मपूर्वत् सदकन निभय हमेनाये का विचार विकीस ने आजय बसरे वहा हि जो इस जियुन नगरनो एक वाल्ये समस्तेरा उसी के इससे कुद्धारा बरोगान-हमूनिन उत्तरात जब पत्नीहुये सीनों उत्तरत करने हमें ने विचारने व्यवस्थान स्वरूप (सुदी) नो उत्तरतर उस नगरमें रिवरी पूना लुड़ाय आईल ( नास्तिक ) मनरा प्रचार पराया निससे निपनीने प्रोक्षित ही जननगर की मस्मक्त संबदानवीं की वयत्रिया वेचल मयनानव वया-वानस्यात् विग्णुकीने अर्द्रलको उसने चारित्यों सहित मरस्यल (मा रवाड़ ) में रहेने और विलयुत में नास्तिक मन चलाने वी आहादी-

मुचुकुद राजा ॥

बशावली-सू०व०दे० विना-माधाना, माता-विदुमनी (शशिविद्ध की वत्या)

पर समय नेवानुर सम्राम में सुनुन्द इन्द्र की सहायता को गये प्रदूत दिश्वस तक सुद्धरुमा तक नात्र वृद्ध विवय पाकर खीर श्रीमतहो देवताओं से सोने के देतु पकान्त स्थान पूका तो काहीन गथमादम परेत धतलादिया और यह भी कहिया कि जो बोई तुमको जगायेगा वह तुम्हारी देष्टिसे भरम होजायगा— जब कुट्यां मालयवन के भयसे भागो वो उसी परेतम गये और खपना पीत करर राजाको औदार विवयर के पान पीत कर राजाको औदार विवयर वालयान जाते हैं। सामा की सामा पीताकर सींच तिया-याना जागपढे खीर वालयान को देशा स्थोंही बह भरम होजाया तिमके पीते राजा बदगैनेदार में तम करके मुक्तर्यं-

#### मय टानव॥

पिता-कर्यण, माता-िति कन्या-म दोद्री (शत्रणप्रती) चन्नावर्छी-तारक कंटरे

इसने शिवहा तपहर बर पाया कि तुमको थोई न मारसकेगा इसीसे अब गिवभीने त्रिपुर ( तारन क० दे० ) यो भस्मकिया तो यह प्रकाया था और तभीसे तनातन्त में रहने वी खाड़ा पाई तभी से दानरों का भाषार्थ और शि टक्कार नियन नियागया- ( 00 )

शखचूड देख ॥

बशायली- वश्यप

निमृत्विच

टम्भ शस्त्रंड

राज १० स्त्री-पुत्तभी ( घर यत्र की यत्या - इसने सम्मा के यस्ते भव्यपूड पतिपाया-) पूर्व तत्रमें राजपुड मुजामा नामी मोप स्त्रीर श्रीकृत्या का सराधा ५८३

रा शाभी के साथ से लगार का जायाया — तुनामी पेसी पिताताथी कि उस हे मतमे उस हा पित नहीं माराजाताया जब शिव भीने कि गुम्हा प्यानिक्या तो शिग्णुने बाझाल हर कि पारणहर उसहा सतभग किया ती शिरने अग्न हु को भारपाया और उसीशी हरियों से प्रव प्रदास जुला-और जुलामी के साथ से शिणुशी पायर होतर शालब्राम नामी मिस्ट हुये और जुलामी दुसरे अग्ब से पटही नरी हुई तिसमें शालब्राम की दुर्ति पाई बाती है और किर जन हुई तिनके पत्ते शालब्राम की पहायेगाते हैं-

अवकामुर ॥

विता-प्रयम्, साता-तिनि-डिश्र-१००० कर-२००० त्रव यह प्रदा दरदेव वरतेलता तो शिरतीने बढ़ा बुटिविया और दुर्गीने भाद्यदी र त्रप्रत्मका उसके प्रक्तिया और उसके साथियी-पूट, बुंड, त्रम्यापुर, बुजामुर, वार्वत्रयन, ए.कहारीन, सन्त, सन्त आदि न वॉशा नन्ति वर्षीस्थान

नागासुर ( गजासुर ) ॥

विता-महिवासुर ( तिमहो दुगान वर्शाहरण दुगा र ० दे )

दारीर-सी सरम्र योजन लम्बा मार इत्ताही चीहाथा-

गजामुर के तर से असल्दर्श ब्रद्धाने बरिदेया कि तू बायिन्त युन्तप के द्वाय मारामायगा-देमा बर्फावर अपने पिताका बरनेत हेतु देवते की महादू सदेने लगा तो शिवनी (जो कामिन्द ई) ने उसकी मारा और मरती समय उसने शिवनी से बर मार्गालया कि आप निरंव मेरे प्रिमी स्पर्ध विया की विये और बृतवासेरवरत्व से बागीनी में मुक्ते दर्शन दिया की तिवे-

### उत्पल और जिंदल दैत्य ॥

यह देनों देन्य प्रक्षा से वरवा महान्ती हुये थाँर नारद से पार्वती वी सुन् रता गुन उनने हरने की इच्छा से कैनामपर गये तो श्विकी आक्षानुसार पा वेशी (जो गन्ने नेत रहीयी) ने गेन्से उन दोनोंको मारदाला-यह न्या उथेहे रदर लिंगके निकट दुईयी-तक देवताओं ने हॉपनही बहांगर कुरलेया अरशीन् गयदकेश लिंग क्यापिनविका-

हरिकेश ॥

बरायली रत्रभद्र (यसपति)

पूर्णभद्र (स्थी-यनकल्ला)

इरिकेश

यह धौर इसने पुरुष सार बड़े शिरमक पे शिरने इनिकेश नी प्राशीमें हीन दे टहणींण नामस मसिद्ध दिया धौर उसकी पेसा म न्यविया कि एक सदय पीरमट व धगस्यपुनि उसका सन्मान नवरनेके कारण वाशीसे निकालेगये

#### महानन्द ब्राह्मण॥

यइ बाद्माण द्वापर में हुना थाँर अपने पर्म को त्याग इसने परस्ती के सग

विश्व किया और कार्या में पर चाटाल का नान लेने से यह भी जादान म भेद हुआ इस लग्नामे पर कार्न में सामा और मार्ग में चार चोरोंने उसकी मारदाना वर्षः चारो चोर मुक्तकर स्थानपर नियक्ष्य सुन सन्तर्य-

# नन्दीश्वर शिव ॥

विमा शिनाटमुनि अयरा मिननी-

नेप्र-तीन, सुणा-रंग, स्थान-वैनाम,- स्त्री-मुयगा (मस्त्री क्या ) गिनारम्भिन पुत्रहेत् यद्गनियाती ग्रिसी स्थीनरंभी उत्सद्धतेम्पि

ने उन रा नाम न नीर्यर स्वान-भीर शिवतीने गगानन सनीर्यादेउपर दाना जिसमे -जरेरर पि जेनर, रूप पनि, स्पर्णाटर, जरर पाप निष्या उपस्रहर्र-नारायको देकर सुरोरेरर निग स्वापित निया निमरे निरूपसम्बनीयर्थ-

# भैरव (शिवअवतार)॥

नाम-बार्रभैरा, बालगत्र, पापभक्तग--

पर समय समाने अपने को और तिरणूने अपने को नेननाजों में मताविष् करा तो गिक्ते भैरको कराम करने भाजादी वो उसने समाना पाधरा गिर कार निया तक्से समा धनुशता होगये-रमा समाहरवाहे गान कात हेतु सान बह गिर निये हुये नीनोंनाल में अध्यापकार रागों में आदे और वहीं दा गिर गिरा नियं हुये नामयान का नाम क्यानपोरान हथा-

तर भैरद भ्रमण करने थे तो निर्देश कर अवहावर नामी की जानतर के जनके पीने भ्रमण करने थे तो निर्देश कर अवहावर नामी की जानतर के जनके पीने पीने कर जीथी निम्मका स्वरुप यह पानककल, रचनन, किर्

भारास्त्रह, निहा मुलमे बाहर निहली हुई-बीरम्झ ( जित्रज्ञायनार ) ॥

वारमङ (।डाप्रअपनार ) । रिना-रिप स्पा-५ए, नेम-रीप-

( 23 ) च्य रत्यवराति की यूची सर्वाची भस्योगई की शिवनी ने शोयात् है। धक बाल आदमी पराका लेगम परक्रिया जिपने प्रया भागमे बीरमंद्र और

द्विनीय भागते महाराजी पारमहर्ष उन ठोनोंने बचपत विजन वर ठन्न का किंग करराजा परचात् विदिशी मात्रानुमात वक्तरे का विराजी विदेशा तत्र नचने एकी मुत्रोत शिवस्थाते की इसी कारण भाजनक मिसद**ै** कि शिवजी

गान बतान में व्याप्तमध होते है-

ज्ञारम ( ज्ञिवअवनार ) रूप-भूना-२०००, सुख विषय, पाद शे. भीष-रे शीमजग, पद्रभाग संपन्त नीत, अस-रे, प्रस्तु-८ मर महात्मक हेतु कृषिड भवतार विभाने निवा में शिष्यवशीय के भव नक्तान्त भी उनका है। गाउ न हावा नो बीरभटन उनकी बागा नकी

देतु प्रार्थना की पालु निरमन हुर्ग तब गियन शाभ धवतार ज वनही बुद्धमें पगम्त रिपा-यञ्ज ( भित्रअवनार ) जब भरत हेतु जेवाएए सदाम हुमा और जामें नेतराओं की तितर हुई

इस कारण नेपर्शों की अभियान हुएए तम शिवशीन यदा प्रपत्ना पा उनपी धाभियान हो हेने हेन् पर नापुरिया जिसकी देवना न होड़सीर रापरपान रिवर्ध स्तुति बरके उनहीं प्रमन्न हिगा-पार्वनीजी ॥

नाम-उदा गरी, मरानी, सामापनी, गीरी, सामी, स्पिरता गारी कागगी, राप्ता राष्ट्रीत शरमायाय

पिता-रत- माना (संगरप म) पिता-दिमा न, माता-मेना (पावतीरूरम) पुत्र-स्मानिक और गणक

पार्वती क्ये धारण करोरा जागण गर्ड कि जब सतीरय में श्रीसामण्डा सीताबिहर में पिरण देया तो सतीरो मोरणुभा कीर जनरी जिपनी के ब-हने परनी समयी सम जानने में नश्य रहा तो मीतारा रचार श्रीर मण्डणे न मुख्य परीजार गर्द-डाशी देख रामजूद ने मणुम परके पूजा कि निजनी महा है—यह मुन सतीशी तिनित्त है। शिपनित्र लॉट जार्ट और इस पेच्छी शिपने यूपने परनी मुक्तपण पर तु शिपनी इस ट्लालते विद्यानको सतीरा परियान विषय इसमें सनी पृष्ट दिन्हा रहतीथीं—यह दल्यनायिन के पत्रवें दिना निवजण नार्वता परिते रालारे गर्द और उदा पर पर्यो जिपना भाग नेय सी गुक्तण भीता राज प्रमाण जार पुत्र दिमा क्या की स्वाच और मैना हर्द उन्य सी गायुक्त ए परना परिते मालाने में स्वाच हर्दी की सामज्ञ और मैना हर्द

ष्य समय शिरने पार्दर्शनि को भोजन परने दे हेतु बुलाया वर्ष्टाने वहा कि दिन्तुमहस्त्रमाम पान्कररे भोजन परनी तर जिपने वहा कि रामनाप को गहस्त्र नाम पूर्व ई प्रहरू भोजन बरलों तो पार्दरीजी ने पेगाड़ी किया जिपनी ने पारती वा साम- मर्ने और अपने वानमें इनकी श्रद्धा और विश्वास देस अर्ज्जीय दिशा-

मद्या और विष्णु आति त्रेवनार्जों ने इनका पूनन मीनेलिये न मसे सीर

| 1 | स्थान पर किया प | ग्नुउनमेस ४० मु | -य ह-    |                   |
|---|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
|   | नाम पीठि        | <b>र</b> शन     | नाम धीरि | स्थान             |
|   | विगाता रि       | <br>યુગી        | लिना     | गपमारन गेरि       |
|   | मित्रा          | नैमि"परय        | गम्ती    | <b>ट</b> िसगुमानस |
| Ì | लिए बसिसी       | <b>६य</b> (म    | 1221     | ' उत्तर पानम      |

| न प पीटि         | म्यान              | नाम धीरि             | म्थान           |
|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| ियशमा            | विकास्य            | <b>महा</b> टेनी      | शास्त्राम       |
| गोमनी ।          | गोदनागिरि          | <sup>ज्</sup> नादेया | गिर्मला         |
| वामन्यक्षिपी     | मरगचल              | ब्रान्म              | महारिग          |
| <i>स</i> ीन्श्रा | चेत्रप्रम          | <b>मु</b> क्टेन्परी  | मारोप           |
| -य-मी            | इरिननापुर          | <del>कृ</del> पानी   | म यापुरी        |
| ाँगी             | वर्जान             |                      | मन्त्र न        |
| रम्भा            | <b>द</b> ञ्याद्दल  | मरली                 | न्या            |
| एप (कीन्दियी)    | माप्र <b>ी</b> ट   | रिमना                | ुर पे सम        |
| (देश स्वी        | <b>भि</b> ष्य      | - प्रमानी            | सहगन            |
| (स्ट्रा          | ष्पार              | महा ना               | िस्स्य <u>ा</u> |
| सन्दर्भ टाविकी   | دا ساداز           | क्रम <b>ार्था</b>    | विणमान-ी        |
| F-71             | हिमालय             | प्रान्ता             | पुरुष र्यन      |
| मद्रक जिल्ला     | गावगार्थ ४         | नारपर्गः             | सुपार्ग्य       |
| भवनी             | म्भाने <del></del> | रप्रसन्दरी           | दिर्देक         |
| निल्यनिका        | िरादगान            | ৰি:লা                | বিদল            |
| मा भी            | ৰ্ণাইল             | बल्बरा               | दलयापुरू        |
| भद्रा            | महेन्द्रग          | ₹ीग                  | <b>द</b> त्राय  |
| -पा              | भाइक्षेत्र         | दिहिस                | हरिन्द्         |
| चपना             | क्एञाल्य स्थान     | रम प्रा              | र मधीय          |
| 175              | ग्द्रांचि-         | मगा है               | 1 L             |
| नार्ं।           | राज्यिकेश          | नो ची                | दर्ग की व       |
|                  |                    |                      |                 |
|                  |                    |                      |                 |

| माम पीदि         | ₹गन               | नाम पाउ         | स्थान                   |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| सुभवा            | माध्यवन           | परागेहा         | मोमेन्दर                |
| त्रिस या         | गोदावरी           | पुष्य भावती     | मभात                    |
| रतिया            | गगदार             | <b>विमाना</b>   | सरम्यती नटी             |
| शुभानन्दा        | शिवकुषड           | पार/बाग         | समुद्रतर                |
| निदिशी           | देविशा तर         | महाभाग          | महालाय                  |
| रुविमग्डी        | द्वारापती         | पिर,लन्द्रनी    | योपा                    |
| राधा             | ष्ट दायन          | सिंहिका         | <b>इनशैच</b>            |
| देखी             | मपुरा             | ानगा क <b>ी</b> | कानिक                   |
| परमेश्वरी        | पाल               | ने ला           | <sup>च प्रत्या</sup> वस |
| सीता             | चित्रगुट          | सुभद्रा         | शोरगमगम                 |
| वि यनिवासिनि     | वि पापल           | <b>माता</b>     | सिद्धपन                 |
| महालक्ष्मी       | वरकीर             | श्रनगासस्भी     | भरताश्रम                |
| उमादेवी          | वित्रायह तीर्थ    | विश्वमुखी       | जाल पर                  |
| <b>थारो</b> ग्या | <b>प्रेराना</b> ५ | ताग             | <b>निष्किमागि</b> रि    |
| मध्यपरी          | गराकाल            | पुष्टि          | देवरास्यन               |
| सभया             | उप्छतीर्थ         | मेपा            | नाम्मी गमदल             |
| नितम्बाभी        | विध्यादल          | भीमा            | <b>ि</b> हमदि           |
| माटनी            | मारण्ड्य          | مواع            | <b>िर</b> ेरे प्रतेश    |
| स्याहा           | महैन्य-नेपुर      | গুরি            | वपालमीयन                |
| मयएडा            | द्यानद            | घग              | शयोजार                  |
| चिंग्टिश         | क्रमान-न          | भृति            | पिड रर                  |

| नाम पीडि         | स्थान             | नाम पीढि    | स्थान          |
|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| <b>क्ला</b>      | च इभ गातर         | निवि        | <b>बुरेगला</b> |
| शिक्षारिया       | मरझेद             | गाय त्र     | 'बेन्पन्त      |
| भर्ता            | वेटा              | पार्वनी     | शिवसनिधि       |
| उपेगी            | <b>प</b> र्राक्षम | इन्द्राग्गी | देवलोक         |
| <b>क्रोपरि</b>   | उत्तरकुर          | सरम्यती     | वद्यामुख       |
| <b>क्षे त्रा</b> | <b>जुशद्दीप</b>   | <b>म</b> भा | सूर्यविम्य     |
| मन्यवा           | देमगुरगिरि        | वैध्यत्रकी  | वाताओं व       |
| स पदा दिनी       | बुपुर             | व्यरुपनी    | सतियाँ में     |
| च न्नीया         | धारपत्य           | तिलोचमा     | रमायों में     |

## यहपति ( शिवअनतार )

पहुन निर्मी तर विश्वामित्रने नोई पुत्र न हुआ हो अपनी शी के बहने से कार्मानी में १० परेतर्पन निषत्र किया निष्ने मसस्य हो उनान दिया और विश्वामित्र को पुत्रावस्या पिरन्तिया और शिवहे बस्से विश्वामित्रकी स्था सर्मुद्रतिसे प्रस्तान नाम पुत्र हुआ को निष्यम्बतार है-

## रुपेभ्वर ( शित्रअवतार )

समुद्र पान उपाप्त का निम्तुकी ने समूत देवकों को दिल्लामा तब देवक दुर अप्रम रोते रोते हैं य परास्त रोवर पानालको भागे दिप्पूने दनवर पीछा दिया बरा पर मियोंको देग विष्णू मोहित रेगिये और उनमें बहुत सन्तान हुई परातु निकती दुषेप्तर स्वतार पर दिप्पुनी को देवलोक को लिलामाये और गम सम्पनको जो नेवलों के दू परार्था दूष ये निवन रहिन्या-

# पिप्पलाद ( शिवअवतार )

पिता-इथीचिकाप माता-मुत्रची स्त्री-पद्मा (यह अनग्यय राजाकी क्वा मिनियाका अपनार है)

जब देवाण द्वानुर से परास्त होरर द्वीनि की अस्थि मामलेगये थाँ। इस रास्या मुनिरा रेड न्त हुआ १३ उनकी सीने देवताओं को शापदिया हि गुमलोग निरसत्तान होनाय-पेसा क्टरर मनी होनेनानी थी परन्तु जाराग वाणी के रोरने से सतो नहीं हुई और एक पिपल्ल के नीचे वैटमई वहीं पर शिपके अससे एक मालक उरपन्तुमा रसरा नाम पिपल्लार रम यह ही मनी होगई और पिप्रयार स्वर्मी मानात्री जानानुसार तब दरने लगे-

हार्य आर रिपेन ने वरण नावार ने जानुनात वर्ष पर स्वाप पक्तमाय पर्वसान ने परण्यादरी ची वा मान्यन वरता माहा तो प्राने शापिया कि तेरे वरख नेनामें तीन, हापपम मो, और निल्मुतमें जबही रह जायमा इसके वपसान पर्वसानने विप्तादाद को झानिय विया कि हुम क्रिस सुनावस्था को माहारी-

# महेग ( शिवअवतार )

एक समय शित और भिरिना अन्त पुर में दिहार करते थे और द्वार्यर भैर्त्रकों देशला दियाया-नार पारतीजी अन्त पुरमे निक्ती तो भैर्त्रने हुए हि पूरिक जनको लेखा इस सारण गिरिमाने भग्ने भी और भैरिने भिरिमानों भागिया निससे दोनों मनुष्य वन पाकर पृष्यीतना में आये और मरेश और रारदा नामसे मिसड हुथे-

# अवधृतपति (शिवअवतार)

रिसी समय इन्द्र अभिमानयुक्त देवनाऑसिंदन वेनामंत्री जाना या शिवने उमका अभिमान तोढने हेतु उसको अवज्ञनत्व घर मार्ग में गिने-इन्द्रने ज्यमे क्देर पूत्रा कि निक्त्यान कहा है पस्तु वह न नोले तम हटने उनस्र यह चन्त्राया हममे दच् विरातीने एक प्यान्ता उत्पनती विससे सब देगगळ भरम होनेनमे पस्तु कृहस्तिन ने मिपती स्तुति का उनको बचाया∽

## वेडचारूप (शिवअवतार)

नित्याम में एवं नत्या नामी वेत्या वस्ती थी वह अपने मुने प्रारे धन्तर को ले नित्य जिन्हों महत्त्व और हत्य और मान बस्ती थी जिन्हों महत्त्व और हत्य और मान बस्ती थी जिन्हों महत्त्व हो एक बस्तानित वेत्यार पना हमने सन तीनदिवस से अन्तराल में यह वेत्या जनवी चितावर वैद भस्महोगी और शिवकृतासे चैकुए सिवारी-

हिजेश (शिवअवतार)

एक समय भटापुष्प राजा ज्यानी शी मालियी (निजागद की क्या ) महिन बनीवराक्ते गया यह गिरसा रहायक था इसकी परीलाहेतु उसी उनके शिवजीन एक शायाण और जालाणी का क्या पारण विया उस हो वो एक सायाके सिंदने संगतिया तम वह जालाण (गिज) एजा के निरूर जावर वहा कि पी भी को सिंदने सालिया इस कारण तु ज्यानी सीटे साजा शोहो दे विया यनाया और शिव २ वहार प्योशी उस विकाय के अस्थी।

# नऊ ( राजा )

पर्वजन्म-माहुक्षीत्रः "त्री-न्मगनी (जो प्यक्तम में आहुकी भिद्रिन थी)

गर्नुनायन रर एक भीता आनुस नावी जानी श्री आहुरी महिन रहनाया एक समय निक्ती वतीहा देवदा उसने पामक्षे रात्रि होग्री भीताने निस्क मारी एवमें वार्मान्या और नाम वाहर रहा नैरमधीन से सम्बो दिसी जाने भारदाला भीजनी जब सती होनेलगी तो शिपने जितनाथरणसे उसके पर जिया कि तेगपति राजानल होगा और तू दमयनी नाम से प्रसिद्धी उसकी विवाही त्रायगी—

#### मित्रसह ॥

यह उत्पाल्यशी राजा यहा पर्यात्मा था वन में अहेर लेलते समय किसी रालस की उसने भारहाला उस रासम का भाई क्ष्णकर प्राव्याण वन राजा के यहा गया राजाने उससे अपना पाकरणा वनाया एक समय वरिष्ठ की इसने मनुष्य मास विलादिया इससे मुनिने राजाको आपित्या कि तू क्लावपार पामी राज्य होत्र मनुष्य भवाग करें रूम भकार राजा राज्य हो मनुष्यों को मार पानी राज्य हो मनुष्यों को साम पानी राज्य होत्य मनुष्या की सुनिक्शी शापदिया कि तूभा जा अपना काल भाग करें गा निवास साम पराव्या सी सुनिक्शी शापदिया कि तूभा जा अपना काल भाग करें गात होता तर राज्य होती से सोचा कि अप स्थित स्था में कोई न रहणार तो उस की से एक नालक उत्स्य विषय स्था उसका नाम अग्रह रखना तो उस की एक मार पुनर्यों से तर है तु उसरास हो ने पा अग्रह रखना ते प्रवृत्य मौतम महिन्स दु उसकी राज्य सींच तर है तु उसरास हो ने पा और विश्वलापुरी में पहुन्य मौतम महिन्स उपदेश से महानक शिरालिंग काल श्रीत नर राज्य हो में पहुन्य मौतम महिन्स हमि उपदेश से महानक शिरालिंग काल श्रीत स्था स्था स्था स्थान स्थ

## सद्राक्ष की उत्पत्ति ॥

जन निमहित्य नी एक त्रिष्य सहस्र पर नपस्या के पत्रचान थाने नेनों की सोला ती दो निदुत्तन अस्थीत आसू जनके नेनों से मिरे और उसी आसू से इन्नल उत्तव दुना उनके पर केरे होतेंद्र यथ-पत्रमुगी, दिस्पी, निम्नुगा, पद दुवी पत्रपुत्ती, पर्मुगी, समुमी, नम्मी, नम्पी, नामुगी, प्रवादशी, प्रवादश मुनी, जानमुगी, स्थीनमाम्मी और नमुन्मी, नम्मामी

# भीमदैत्य॥

पिता-रुमरण, माता-एक विश्वा सत्त्तकी-

पर समय भीको वपनी मानासे पृद्धा कि मेरा पिना क्रांनेह प्याँस कराहै उसने उत्तर दिया कि तेरा पिना क्रमस्य हैं बीर रामहरसे रखी स्थिता क्रमस्य हैं बीर रामहरसे रखी स्थानार में हम प्रतिक्षित हमा तर्ग भ अपने दिनाके पर क्ष्मी आई सुनियाँन मेरे पिना यो पारणका और देवस्य पारस्तों भागवाय देव उसने सीचा कि को शिवनी रामवण्य के अपना माध्य न देते नो मेरा पिना न माराजाना इस रास्ख यह जित्रभनों यो हु रा होनेना प्यांस क्षमहण है हमें माराविक्षाल्यों से तह हमें भीर उसकी राना दिवाने में बीर उसकी राना दिवाने अपीं सा पहले माराविक्षाल रखाई जिन्ही अपने हो रहत सिर्मा स्थान क्षमी से व्यक्षी सामा करनियान नमी से बहार भीम पर सर हो दर प्रशास गाम से प्यांस हिरानी भीमा स्थान सा कि सीराविक्षी भीमा स्थान से प्यांस हिरानी भीमा स्थान सा कि सीराविक्षी भीमा स्थान से प्यांस हो सा से प्यांस स्थान से प्यांस हो सा स्थान से प्यांस हो सा से प्यांस सा से प्यांस हो सा से प्यांस स्थान से प्यांस हो सा से प्यांस से प्यांस स्थान से प्यांस से प्यांस स्थान से प्यांस से स्थान से प्यांस स्थान से प्यांस स

#### . इन्डसेन राजा ॥

यह राजा त्रलियुग में महादुष्ट शेवन ब्राह्मणों और मुनियों को दु न्य देने लगा को जिवने सिंहरूप परणुगर उसरों बनिया मृत्यु समय उसरे मुख से आहर परहर गन्द्र निम्ला निसंसे यह निमार्खी में रोगमा-

# दाशाई राजा ॥

इस पहुंचमी सानि वार्मके समारी बाया बनावती वे सम विपाहरर उसने निस्ट गया तो उसना तेन फन्तिसम नेत्र उससे पृक्षा रि "मया बाचा वयाई उसने बड़ा कि तुस परात्तरी जागे वो दसार निरूट धासकड़ी राज ने ऐसाडी विया ने उस कीरा धम चरून सम भीवनहोत्त्रयान

## सुमति ब्राह्मणी॥

इसरा दिना एक अध्यक्ष के साथ हुआधा परामु जब उस आधा व देहा त हेएका तो वह दुश्वस्य करोलगी और एव पुद्रके साथ रहतर मिद्दा विधा उपनी पे एक्टिन एक गठ गाठ में जा एक प्रबंधिको मारहाला-दुश्वेन उपान्त अला टेह ना रोगया तो वह एक चाडान के रह उत्तर हुई आप अधी होनरे दारस्य पहार होने प्राप्त होनी भई एक्टिन भूगसे दिक्तारों गो कर्ण तीश्रमें मारह ण चतु-शी को गई और भीनन मिलने की जागा में रान मन नीप पण्यु नेपान न मिरा इस कारण उसका ट्रास्त है गया और उसदिन के जागरण रान रे नारण नियत्न करो प्राप्त-है-

दारुकराक्षस ॥

स्वी-दारकः-

दाकरा के तससे गिरिजाने ममजरो उसरो प्रािदेषा कि सेरे साथ दार्य यन भी किरावरेता इस बारण वह जहा र जातीयी तहा र उसके साथ प्रद वन भी पूनजाया और टाकक उमरा पति चारों ओर उपद्रव वरनेनामा ते। उर्भुष्टिने गापिया कि जो नू कि मोने वर्ष्या में ता नू मुझे जायता इस प्रारण पर प्रािम सप्टुम प्रभाग (अपन) १५ योजना गसाया और जाता उपमित्र निकली भी उमरो पहड़ का अस्में के मनुष्यों को यन्दी एहं से दालदेनाया पर दिन एक् नापरी जिसमें प्रथानी नायी शिवासक्तीया प्रकटलाया वैस्थानित सहाग्ये

शिपनी ने काहर सब हैं 'पॉक्के भारताला के रूल दाकर अपनी हीसिहत गिरिका के पदाने से पदरहें और वहाँपर वैष्यपतिने मागेरदरनाय निंगस्यापित विषा-एक समय नैपय होता राता जा कियाँ नागिर्यस्ताय के दर्गनार्थ गया और वहारर पहुँच दें 'पॉक्कें विशेषा और केशन त्राक्त को छोडकर गिरिका की आसनुसार पिक राज्य परिनेत्राग - =₹ )

हेहय गजा॥

विना-विष्णु ( इयम्प में ), भाता-ल्इनी ( घोड़ीरप में )

जन्म-एक समय मूर्यका पुत्र रेवन्त सन्वास्त्रहो रिव्णु के नर्शन की गंवा बहा पर लदनीनी जम पोड़ेनारा प्रटक देखनेलगा तर विष्णुने लक्सीको

गापीन्या कि तू घोडी होजाय इस प्रकार घोडीस्पहो वन में तप वरने लगी कुद्रदिन उपरान्त शिवके प्रदेने से घोडाका राधर विण्णुी उस

घोड़ी से मसग किया जिससे एक पालक उपन हुणा उसकी पुर्वसु (ययानि सुन) को दे भाष वृंगुण्ड को चलेगये रानाने उस वाल र रर नाम हैइय अपना एनवीररक्ता धाँर मुद्रदिन उपरान्त उस वालकतो

राज्येद रानीसहित मैनाक पवनपर तप कर तन स्थाग दिया-स्त्री-पदावली (जिसके पितावा नाम रम्य और मानावा नाम स्वमरेखा था

यह क या यहके श्रानितृषडमे निकनीथी ) और दुमरी स्त्री यंगीपनी थी जो राजारम्पके मत्रीकी बन्या थी-जन एकावली सवानीनई तो उसको क लकेनु टानव इरलेमया तब यगोवती राजा ईहयको छहेर खेलतेसे लिया

लंगई और राजाने वालकेतुरो मारकर उस प्रवाको उसके पिताको सँव टिया तत्परचान् उसके पिनाने उस क पाका विवाद हैइयके साथ प्रशदिया -यगावनी-विष्णु (अशस्य में प्रथवा प्रांत )

देहय (पत्रवार) <u>ज</u>नेवाय

षातवाय (महस्रवाद) अयभ्यसमादि रेग्ट गुन

तालंजप

मुर

# मनु अर्त्यानु मन्बन्तर्॥

| ु १४मपुरः<br>। ५ रम                  | î.a                                                                            | सम् चा र   | नेपा        | 1157     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| वर रहर<br>वर्षाः<br>वर्षाः<br>वर्षाः | सर, म तर<br>वयः, स्थारणान<br>स्थान १३<br>१ स्ट                                 |            | सम<br>१ व स | यम       |
| ) 204                                | पर ते, धात तप,<br>प्रमुक्तम, तेन,<br>सं•—                                      | ध्राः स्वन |             | ,<br>4 t |
|                                      | स्य, स्यास्त्रः न<br>मृत्रकरं नभणनम्,<br>स्युपन                                | 4 A A 7 T  | <i>3</i> T  | (41      |
|                                      | पुण्याति सीलप्तरः<br>स्टा,स्यापन स्पर्धते<br>स्टान, अवस्थान,<br>स्टा,स्टीसर्थि |            | म १         | 1 ~1     |

|   | मनु                          | पुत्र                                                                    | ऋषि                                                                                    | देपना        | <b>₹</b> 7       |
|---|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | रंख                          | महर, धरपि, धर                                                            | देवबाहु, जयश्रुत,<br>शिर, बनक्रीम,<br>परिजय,ज्ञ्चेताहु<br>मोमय-                        | 1            | विभु             |
| Ę | पागुप                        | पर्रानाम नो पाचर                                                         | भृगु,सुन्दर,श्रम्बर,<br>विवस्त्रतः, गुधम,<br>विरसाः, गुरेतु—                           | मनु,पृगुप्र, | मेत्रहु <b>म</b> |
| 9 | वैवस्पत<br>म पीत्<br>थाउदेर- | रह्वाहु, मृगु<br>गरदृष्ट्ट, मयाति,<br>नरिष्यत, नाभण,<br>दिष्टर गोप,मध्य, | भारि प्रशिष्ट,वरप<br>प्रभातम्, भगद्वान,<br>विरुवामित्र, जम                             | विश्वामित्र  | ं युराज्य<br>    |
| = | मार्चीन                      | सुदान, पृतिदान,                                                          | ।<br>परागर, ध्याम<br>  प्रक्रित, तुषाचाय,<br>  डोस्टाचाय, जन्द<br>  स्थामा, राष्ट्रध्य | • मर्गाप     | यि<br>}<br>≀     |
| # | स्थि-<br>                    | पृष्टरत् दीमिहेत्                                                        | मरातिय यमु,<br>मौतिमान पृतिमान<br>मानिंग, इस्प                                         |              | , ममु            |

|                           | मनु                | पुत्र                                                                                              | र्ग पि                                                           | देशना                            | \$-3          |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| ₹0 E                      | <br>रह्ममावर्णि    | श्रन्तय, रक्तमा जम<br>भूग्सिन, ष्टपमेन,<br>श्रानीक निग्मित्र,<br>जपद्रथ, भूग्युम्न<br>देशे, सुवचि- |                                                                  | द्विष्मत                         | शमु           |
| ₹ <b>*</b> <sup>†</sup> ₹ | <b>!</b> पसा गर्थि | सप्तन,सुरानीक,                                                                                     | न्दित्मत, अनत्त्र,<br>निमम्पा अष्ट्रग,<br>चाकाव प्रीणप्र,<br>न्त | भगम,<br>कामगम,<br>निवास,<br>मकाम | चेष्ट्रत      |
| 10 1                      | हद्रमार्चाण        | देवयानः उपदेवः,<br>देवश्रेष्ठः, गुरनायः,                                                           | बिशष्ट,अत्रि,अिस<br>रुण्यप, पुल्ह, सृगु<br>रन सबरे पुत्र और      |                                  | <b>र</b> तुधा |
| ₹ ≱                       | देवसाषीं           | चित्र,विधित्र,तप,<br>ष्टपचन, घटा सुनेत्र,                                                          | धृतपति, इच्यवान,<br>तत्त्वरशी, सुतपाणि,<br>परायर, निरुत्सर,      | सनराय                            | दिवस<br>पनि   |
| 18                        | मनु                | युन्न, तर्ग, मेह,<br>विष्णु, नवीग,                                                                 | थानीय, मागप,<br>श्रतिग्रह्म, गुदि-<br>युना,गुरु,श्राजन-          | বাশুণ                            | शुचि          |

( 50 )

दान (४)

पारमुख्य दानरूँ-१ रोगी वो ऑपक्नेना, २ गरणागतशे वचाना, १ निवामी को विधापदाना, ४ मुगाँको सिलाना-

चोइद्यादान १६ हैं- १ पाती त्र आसन २ पानी ४ प्रदा ४ दीपर ६ फनान ७ पान = द्वप २ सुत्तीयत चीत १० फुनों भी माना ११ पत्त १०सेन १२ रहाज १८ गांव १४ सोना १६ रच्या गदी-

#### ऋण (३)

क्षण सीन हैं-१ देवऋण, २ पितृऋण, ३ ऋपिऋण-

# হান্ধ अर्त्यात् हथियार (५)

शस्त्र पाचयकारके होतेर्थ −६र्रण, गोपण, रोपन, बोरन, बारण– नास २०-सद्गान, शन, वर्ष,पाग,श्रकुश,न्यक,शृत, घाप, बाण, गरा, गक्ति, भिदिय न, तोबर, गुरान, गुद्रर, पटिए, परिप, गुरुषिर, पप्त व्यदि–

#### उपचार ॥

पुजनके उपचार १६ ऍ-विद्याँना, धाराहन, धासन, पायः धर्म, धापनन, स्नान, यगोपतीन, चण्डन सुगाँचन, सुण, धूप, दीप, नंबस, मणाप, प्रशक्तिया, विपर्तन-

## तिस्क~(२)

श्रिपुण्ड्रसिल्क-भालपा दोनों भाँहों ने बीच में राडी दो लहींहें तो पक् बनामिका और दूसरी मंचमा प्रमुली से बनाचे और उन दोनों लहींसें ने बीचमें पन लहींग चपुष्ट में बनाचे- हा इडाति रह शिरमाथा, गरा दाती, लोनोंवानर, दोनों भुता,गाभि,इति, स्वर, हु यहन स्थानों में तिनात देनेही द्वादश वहतेई-

#### त प और प्रकृति॥

रूप का गर्द और रूपक राज्य भागा गांव महीत होती है

नप् प्राति

- पूपा नेपा हैन मान, जारी, शाह्य

- प्राप्ति वन नार, मर

- प्राप्ति वन नार, मर

- प्राप्ति वन नार, मर

- प्राप्ति विकास स्थापित स

## दर्शन (४)

द्रयेत चारप्रकारके हैं। राज्य वती, पत्रियतास्य, प्राप्ता नायण-

#### नप्रामान (५)

मिलि है प्रकारकीहै-मेरत, स्मगा, की तत, धनत, श्ररण, राष्ट्रत, संग्य सम्पील-

### श्चमार (१६)

क्ष्युत्तर १६ के-स्टब्स् मुक्तरे कम विजव, आस्त कारणा, नामापी हिरू, बेजापर, कुमूस, झुरूर, पारत कर्युर, मांग राजापी, मीगारहर, संस्कृत क्षांज-

आभूषण (१२) आधूरण १२ हे-१ तुर्र २ किशिए १ दूरी ४ मूँटरी ४ एकण ९ दाणा द ण हार क्ष्मरूपी ० रेनर १० दिरिया ११ टीका १० पीश्यूत-

व्यसन (१८) १८ व्यसन यह है-अद्देश दिन में सोना, निर्देश वचन, खीपारिन होता.

मेंथुनाद्दिनी पार्ची, मयपान, नुया, गान, सत्यदेग्या, रानायपाना, ब्पभितार, शतना, ईपी, दिल्हीत क्त्य, क्ठोरवचन, शीव्रवारता, गाली, जपी सामी वा प्रदित चाइना-

पट्कर्म (६)

घरकर्म रेनाम-चेद पहना, चेदपहाना, टानरेना, दानलेना, जप करना, रू-परराना यह द दम झालाण के इ-

योति ॥

८४ राख योनिह -जिसर्ग हुन २० लास, जनसे उत्पन्न ६ पा न, हमिमा दि

?'लाम, पनी १० लास, चतु पद २० लास, मनुषा ४ लास**र**-पचकन्या ॥

पचर-पार्थी के नाम और उनके पतिके नाम नीचे लिये जाने हैं-नामपति नाम दन्या राम पति नाम वऱ्या क् भी पारह

भद्दत्या गौतम द्रीपदी मन्दोदरी **प्रचाग्**टव तारा यानि

#### महाविद्या ॥

१२ महाविद्याभांकनाम नाग काली, मुतनेश्वरी, भैरवी, पमला, गण्ला मुक्ती, विजयमा, भूम वती, मानगी-

# पोइठाकर्म (१६)

रे गुभा राज र पृष्टर र से मेत ४ जातिहमी ४ जायहरण ६ निर्देशना ७ इन्दर्भ = मुख्या र हण्डर रे जन्मवन ११ बहारेम १२ झक्सपर्व ११ विद्युत्र १४ हहाच्या १४ द्विराचन १२ बालसम्ब

#### उपामक॥

पाच कारिक उरामण र नाम-रेट दें गार र क्य, मीरि, गाण्यण, भीर नैननर भार बीद्रवा इनम बाहाई

#### अग ॥

साम्यहे अग यहरू-गांद, अधे, छाद, मरन, नायह, रीति, गुण, धर्ना

#### अञ्जि॥

पाचमहातिके नाम-दुर्गं, लक्ष्मी, बागी, बाक्स्मी, बाग--२४ देशिः महति नाम तत्त्रके वर्णन में देशी-

## शक्ति (=)

भारका जिले नाम राजाने, ग्रीमाने, ब्रह्मानी, नागरी, पानुपरी, पैकारी र देशकी, विभावसीन

#### आकर ॥

पारों बाकाके जाव बटाहरण सहित~

|   | प्राकर | भर्य                 | ्ट् <b>ष्टा</b> न्त |
|---|--------|----------------------|---------------------|
| ? | बहन    | भडेसे वस्पन          | पति, बीड्रे सादि    |
| २ | पिंडन  | देइसिहत उत्पन्न      | मनुष्य, पशु         |
| Ŗ | स्वेदन | पसीना से व्ययवा जलसे | जुवा                |
| ¥ | स्थावर | पृथ्वीसे उत्पन       | द्वयादि-            |

#### नाड़ीं॥

३ नाड़ी के नाम शर्थ सहित-

|   | नाम         |         | धर्भ               |  |
|---|-------------|---------|--------------------|--|
| ? | पिगला       | T       | दिहना रशस पलना     |  |
| 3 | <b>इड़ा</b> | नासिशका | याया रसस घल्ला     |  |
| 1 | सुपुरका     | 1       | दो स्थास यसपर चलना |  |

#### रस ॥

छ रसोंके नाम-मधुर, कपारी, सटाई, बहुर, वित्त, लपण-धातु ॥

प्रथ्वी से जतात ७ धाला के नाम-सोना, पादी, वाबा, रागा, सीसा, लोहा, जस्ता-

जारीरिक ७ घातु वेई-वर्ष, स्थिर, माम, मेद, श्रार्थ, मन्त्रा, वीर्थ-

( : )

उपधान् ॥

ष्ट्रपराष्ट्र ३ ८ सण्यस्य २ स्टाज गर्नेण वामा, भिद्रुर, शिलागीद-०४लन् ।

35 महार के स्थापन हरण पर पुराम ८ मुल्य जिनके और सब नाम्या के भरा, भाषा देवा देख

되자 !!

भागान सद् बरायप, स्वाध्यात प्रतास प्रवासक विपृष्ठ-

परास्ति ॥ स्रोतसम्बद्धाः विस्तरम्बद्धाः विस्तरम्

(=7(77)

। अभिवन्तिका २ सम्हत्या ॥ वन १००० । १००० १ वन्युहित्या ६ समझ्याया ७ सर्गापितसः ८ समितास्य

वनमाला ॥

।प्रम सन्तर में हुन्सी, कुन, मानद प्रतिस्तर प्रमाप पर मादु सनीही पर प्रयासन करते हैं - स्टूस्टिंग्स ।

त्ताः। बन्दाना वर्षते हैं सहासारा ॥ इ. स्टब्सारावे के प्राप्त लापुरी, तटा कृषे रह ३ व कृष्टिक दद स्थापन, इ.स्टब्स-कृष्ण वे सुद्द वसोय वे सारित्र ४ व्यक्ति व व्यवस्थ

र्रम् वसमा = नाम ॥ ९ साम के मान-मामार, वर सन्दर, कपू स्वरामाद असम्बाहर,

हुन्छ, हुन्छ, न्याळ (स्तुस्ट, बर-रत्न (७)

معرب را المراجع الما المراجع المساحر، ما المراجعة الماءة ا

```
नवरस्ना के नाम (°)-परिषय मुक्ता पद्मा, पुराराप, दीम, मीरम,
        सदानिया दृष्टी, विश्व-
न्यारहरूका, के माम (१०)-दिज्ञान वज न्यगान, में नाम, मन्ति पुन्त-
        राज, बेट्रप्य रोदरक्ष स्राध्य, लक्ष्युनिया, प्रदान-
मारासी व नाम-िटी वट, रहराग, नीलय सरेला-
चौदह रत यो समुद्र सधम से निकारे-( कायर का रेट)-
   थे योग, रक्या, बारापी, क्षिय, शय, गायात वराष्ट्रम, शबु नेबू निग,
भारती, दिव वार्ति
                      ( ९ ) निबि ॥
   क्ष्या हर्पाई कर नामा पार्टी गर्प, महरा पा महावि महिपि
£-2274-
                          मिद्धि ॥
   बर्ग रिद्धि सम्बद्धारमध्य
       5-3
       केलिया देश के प्राप्त पाल पाल सिंद देशेस ने सहे-
      महिमान परिने ही गाँस हागाना-
               रेसा भागि होगा हि दार नग न सहै-
```

र्रोपा स्पृष्ट सारा-

( '')

#### फल अथवा पढार्थ॥

चारफल अथवा पदार्थ के नाम-वर्ध, धर्म, शाम, मोस-

# मुक्ति ॥

चार प्रकार के भक्तियों के नाम अर्थ सहित ॥

नाम

सर्थ

१ सालोक्य २ सारूप- परमात्मा के लोक में रहना-परमात्मा सदृश रूप धारुकर रहना-

३ सामीप्य~ ४ सायुज्य~ ४ सार्ष्टि~ परमात्मा के समीप रहना⊸ परमात्मा में मिलजाना—

#### विद्या ॥

चौदह रिश्वाओं के राम।।

र झमझान, २ गायन, ३ रस'यन, ८०योतिय, ४ दैयक, ६ शास्त्रिय ७पैरना, = व्याकरण, ९ छन्द, १०कोक, ११ काव्य, १२ घोढेवी सवा १३ नटविया, १४ चातुरीविया-

#### राजश्री॥

राजाओं को ७ वस्तु अवदय र उन्हीं को राजश्री, करते रं-र गंधी, २ गद्य, ३ घोडा, ४ हाथी, ४ टेग, ६ कोम, ७ गर-

```
( #¥ )
```

आश्रम (४)

न्यस्या से-प्रयम्या गर-चय नाम-१ से १६ पर्प विद्या सी पना १ प्रधानर्थ

१६ से ३२ वर्ष गृहस्थी में "हन"-TOTAL १२ से ४= पप या सीचना-पानवस्य

ददरों निर्देग्हना-

र= में ६४ वर्ष ४ सन्याम कछ(३)

भीनवार के नाम-१ ए५, २ व मान, ३ भदिप

भक्त (१४)

पीर्ष परमभागवनके नाम-१महात, २ नात, ३ गाम, ४ प्रध्यीप, ध ब्यास, ६ सह, अशीनह, ८ भीष्य हरत्यारत, १० कर्नुन, ११ पुर्वास, १२ वृतिष्ट १३ विभीवात, १८ वृत्ति-

र्रति (६)

र सबाल, र सपपात रे द्वित, र मूपर, र सोला, ६ सतिरारी-

पश्पति (१४)

पद्मपति के नाम-१ दुर्रमा, १ व िक, ३ व्रद्धा, ४ माई देव, ४ हाह ६ बालपुर, असिन्तु, मशक्ति ६ सरिवि १६ सम्बद्धः, ११

राम्मि, देश सम्बद्ध, १३ हरूरमान १८ हे नस्-

त्रज्ञ (६४)

सम्बों के मामना बीर, प्रमुख्य र फाकारी आमहतुम्मी अकारी करा

लंद, १ प्रान्तः त्या १ ६ मा त्या, १४ बा त्यु नार्त्य, १ प्रधात तिन १ कि ति हि । १७ ई मारी ताय, १ द वी त्यु डामी १६ चना वि पास्त्र, १ द वी त्यु डामी १, २ १ समा माहन, १ ४ वा व्यक्षी २ १ ति व्यक्ष १ २ द वी त्यु इस्ति । १ ४ ति व्यक्ष १ १ द वी त्या, २६ वी त्या, १ १ माइन १ १ वि त्या वि त्या हो हो हो स्व वि त्या वि त

८= नुक्तिवामां - ितागम, ४० तागप्रगीप, ४० गोपतत, ४ फालिकामधीम, ४२ त राक्तर, ४३ तागद्वस देता, ४४ मस्सम् ४४ उष्ट्रीम, ४६ मेन्ताराग्यर,४७ नुडामणि, ४= मलसभार,४

## कला ६४॥

गलतन, ६० ग्रहायामलि-

१ जियना, २ प्राना, ३ चोरी, ४ नेपा, ४ गाना ६ नगर्त, ७ ष्ट्र पो सच दिगाना, ८ चित्रसरी, ९ नीरसे पूल वा चावलादि बादना, १० पुट शण्या चराना, ११ नवींकी सकाई, १० रहा की सक ई १३ वालींकी स्टब्हत १४ स्तींबी पहिचान, १४ स्ताग क्रमा, १६ सोनेबी युक्ति, १७ कुरानालार्गि चराना, १८ नदी वा नार्मी निज्ञाना मारता १६ मजली मारना, २० माल बताना, २४ लूड्य ग्राचना, २० मुकुद वापना २० यहाँ सनारड, २४ फूल्य गहना पनाना, २० इत्रस्थादि चनान, २६ इप्टनाल २७ महाति सुगमताव मुक्ति, २० लट्टी रीलना, २६ सरकारी वा चारलादि पनाना, १० वसा



#### वाजा॥

पाजा २॥ मकार्के होतेह-१ साल-जैसे-नगारा, होल, पयापत व्यदि-२ सार-जैसे-तम्बूर, सारगी, बीखा, सिनार व्यदि-२ फुक-जैसे-नफीरी, बासुरी, सहनाई व्यदि-२॥ व्यपे बोनेमें मनीरा, फाफव्यदि-

## युग (४)

नाम युग प्रभाण प्रवर्षे नाम युग प्रभाण प्रवर्षे १ सत्त्वयुग- १७२८००० २ झेतायुग- १२८६००० ३ द्वावर- ८२४००० ४ काल्युग- ४३२०००

अन्त करण (४)

१ मन, ४ पिन, ३ एदि, ४ महसार-उपनिपद् ( ५२ )

भाइनय, २ बृहदारएय, ३ ईशावास्य, ४ मथनी, १ सुद्रम, ६ सर्व, ७ स्था, टनारायण, ६ मणुत्र, १० स्था, ११ सरहात, १२ व्यक्त, ११ के स्कित, १४ तरहात, १४ व्यक्त, ११ के स्कित, १४ तरहात, १४ योषा, १६ वे स्व, २० शानस्य, २१ योषा, २० स्थापिशात, २३ योगतस्थान्द्र, २४ शि स्वत, २० शानस्य, २४ योषा, २० स्वतिहात, २३ वारस्य, २६ योपाला, २४ सहातारायण, १० स्वर्ट्ट, २२ ग्रुट, ३४ सुरिया, ४७ परमहेत, २६ व्यक्ति, १६ स्वतिहात, १४ स्थापाला, १४ स्थापाला, १४ स्थापाला, १४ स्थापाला, ४४ स्थापाला,

८४ माध्यलतारक, ४६ घरकनी, ४७ मणुव, ४८ सुमय, ४६ तृसिंह, ५० श्रमरमाध्वी-

#### अनहट शब्द वा नाट ॥

१० नादें(के नाम-धरा, शव, बीखा, ताल, वासुरी, मृत्रा, नफीरी, बादल के गरत महम श्रादि--

#### स्वर ( ५ वा ७ )

रै पहन, २ ऋषभ, ३ गा गर, ८ म यम, ४ पचम, ६ धैवन, ७ निपाद-क्यार कोई पावर ब्यार छन्देंको छोड़कर पावही स्वर वतनाते हैं-

#### शास्त्र (६)

नाम-निर्माणिक नाम-निर्माणिक १ भीमासा-जैमिनि २ पानजस्टि-शेप ३ साल्य-विलम्भि ४ न्याय-विश्वय

७ घेडाविक-गीतम ६ चेदान्त—यशिष्ठ

# राग (६) और रागिनी (३६)

उनकी सांगनी-

१ केरव-भैरवी, रामक्ती, गुजरी, टोडी, वैराटी-

माछकौस-बो परी, बुक्मा, शिणका, सोइनी, समाप्ती-

६ हिंडोल-बम की, पचमा, विलावणी, ललिता, देशाहुशनी-

ढ दीपक-धनाथी, नर, जयत, भीमारासी, वामेरा,

५ श्री-पालरी, निवर्ता, गारी, पूर्वी, नरनहुरा-

व मैच-मोरडी, मलारी आईं। हरिन्शा, मनुमाध्यी

## गण (१४)

गुणा १४ रू−१ पुद्धि, २ सुन्न, दुन्न, ४ इन्द्रा, ४ देश, ६ यज्ञ, ७ स रया, = प्रमाण ० पूर, १० सयोग, ११ विभाग, १२ भावना, १३ बर्म, १८ अधम →

मायासे उत्पनगुण-सन, रज, नम, तीनह-

## अग ( = योगके )

 यम-अर्थात् क्सी जीवको दु ल न नेना, सबाइ चोरी नक्स्ना प्रध्येष र्थरहना, किसीसे क्य न माम्ना-

२ नियम-अत्यात तपस्याकरना जप शैच ईश्वरपूजन-

३ आसन-

८ प्राणायाम-सत्थातु श्वास गावना

प्रत्यालार-अर्थात इत्रियों के त्रियकम न करना

३ धारणा-

७ ध्यान-

८ समाधि−

#### विकार (६)

जामनेना ? स्थितरहना ? बदना ? विपरिणाम ४ अपत्तीमा ४ विनाश २

# उपपुराण (१८)

 वाली, व शास्त्र, ह सन्दर्भार, ४ तस्या, ४ मारीचि, ६ नाली, ७ शित्र, = दुरीसा, ह मुनि, १० नारतीय, ११ विषल, १२ सीरि, १३ मोहेश्यरी, १४ मूळ १४ भागित १६ मांगह, १७ थप, १८ पासगर्-

## स्मृति (१८)

१ मनु, २ याद्वरत्यय, ६ मिनात्तरा, ४ इर्राति, ४ पाराग्रर, ६ ध्यु, ७ सा-मिति, = वार्यायन, ६ वशिष्ठ, १० भरद्वान, ११ वीशिक, १२ वाईसाति,१३ गौतम, १४ वन्यप, १४ श्रासुर, १६ अमदीन, १७ श्रस, १८ यम-

## पट्प्रयोग (६)

१ मानि २ वशीवरण १ स्तम्भन ४ विदेषण ४ उद्यान्त ६ मारण--

#### जनक राजा॥

माम-निदेह (यह नाम इस कारण हुआ कि ईंग्यर भगन में भेगे लीन रहतेथे कि अपनी देहकी भी सुधिन रखतेथे)

न्द्री-सुनैना ( इनकी उत्पत्ति पितर व ० दे० ) पुत्र-लद्ग्पीनिपि (निसकी सीका नाम सिद्धिनुँदरि था )

धुत्र-तार्वातिनेतु (जिसनी वाया अतिनीति गतुरन को विवाहीगई ) धाँर तुवा

केनु ( जिसकी क या मादनी भरतनी की विवाहीगई ) कच्या-र्जामला ( सुनैना से उत्पन्न हुई और लक्ष्मणुन को विवाहीगई ) और

सीतानी ( पृथ्वी से उत्पन हुई और श्रीरामचन्द्रशे रिवाहीगई )

साताना ( पृथ्वा स उत्पन हुई भार श्रारामचन्द्रका रिनाहाग बद्धा-निमित्रंश्-( निमित्र ० दे० )

शुरू-शनामन्द ( गीनम के पुत्र इनकी पंशायली चन्नू वर नेर )

जर जनस्पुर में बासान पढ़ाया थी उससे निरुच्च राजा जनस् निजयसे गुवर्णसा इन न्यर जोतनेलये और इनसे सील (पाल) के लगनेसे पूर्वीम पर पदा निस्ता (यह यह पहाया जिससे मुनियंनि बपने न जाति रक्तेम सरसर रासण के दूरोंको जो मुनियों से नैटलेंने साथेये देसर कहा कि हास्यर के मुलतेशी गरण का नाग रोगा-यह ह्यान दुरों के मुग्तो मुन्तर साग्रुके ामालरक मूर्वस्थापनका ३० । इ.स. २०१३ मा अंग्रेस श्रेसीना के उन्नर

ार १६ ६ ६६ । इन्हानस्य भागस्य स्वयं स्थानस्य भागस्य स्थानस्य स्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य

#### मग्रात्र ॥

नसः । प्रतासः

कृप प्रवासकान कार्यात्व इसकी श्रास्त प्रवास विकासिका (वाणा कारीय) त. पर विकास प्रवस्ति कार्यापुर विकास ता वर्ष तर पार्थ इत्यान में त्राप कार्याद्र व विकास (कार्यात्र तेर ) और संपरता वालि





आरोग्यपरिवासत-वैषयुरी ? को सूर्यकी पूता करने से आरोग्यन धोर सुरा माप्त होताहै-विद्यासत-वैषयुरी ? को इस प्रतको रचसै और विश्वविषय की पूताबरे तो

ाथयाव्रत−पत्रपु−ा ' का इस जनका रचस आराचनावायत्र का पूत्राकर ता विद्यालाम हो⊶ निल्डकब्रत−पैजसुनी ' को ब्रत रसंस और चरसर की मुर्तिवना कृतन करें तो

भूत बेन ब्याटि नागहों-चपा इसकी इसमकारहै कि राना गनुभी भी श्री चिनरेरता को वड़ी पविव्रतायी इस नतको करके जन अपने भातपर नितक करतीयी तो सन भूत मेतादि शाना होनातेथे एक समय गनि निनक विचेद्देय राजाहे निकट वैगीयी उसी समय में मृज्यमाई परन्तु गनीको तिनक सुक्र देश कींटगई-इस व्यक्ते गुधिद्विने श्रीकृष्ण उपन्यासे विचाया---

हारकमन-आवण सुदी ? से . ११ माननक इस सबको रस्परर श्रीमहादेव की पूनावर तो सम्बंधि माहिही-चया इस स्वर्गद कि सोगणुर नगरके सोस राम्यी माग्रि महिही-साहण्यने सोयेन्वर नायकी श्राहातुसार इस प्रवृत्ति क्या और प्रतान होगया—

यमदितीयाञर्त्योत् ् बार्तित सुनी २ में झी इस बूतको रसले और यमराज नेपाद्दञ्ज — ्रिवी कृतार्त्र और अपने मार्रिको युक्ताकर यथागीक सुल्ला २ भीजन यजावर निवाले और मार्रे यथा गांकि बॉइनको बुद्ध नेने सो यग, आसु और सम्पत्ति प्राप्तरो जैसा वि यमगत्त्री बहिन युद्धा ने विथा या और दुर्गी से इस मत्र की ब्लाके हुई —

सौ भी प्यम्नेनबन-मी अपना बन्या इस प्रतनी चैत्रमुदी ने को कर भीर गित्र

पानती की पूनाकर तो सन्तान, देहमुख, सीदर्थ, यश, भूपण, वस वा धनमादि मानिहो-

श्राहण पर नागार नागार नागार क्यार श्राहण स्थाप स्थाप श्राहण स्थाप श्राहण स्थाप स्था

अत्तप तृतीया-वैशास सुदी १ को जो मनुष्य वत स्तरहर नारायण वो पूजा करें और जो कुछ दान इस दिनकर वह अन्तप होताई-यह तिथि सत्यपुण का आदि दिनई-महोदय नामी महाद्रिदी यणिक इस वत को करता था इस कारण उसका पन उहता जाताथा-

इस नारण उसका थन उन्हां जीताया—
इस नारण उसका थन उन्हां जीताया—
स्वर्ण गौरीजन-आरण चुनै ? के इस्ततको रन्दरी और रिव पार्नित का
पूनन करें तो वामना पूर्णरो-क्या—सरस्ती नदी के निर्नार
विमना नगर का राजा चट्टममा बड़ाज्यापी या पर समय
ब्रोद गैठजे २ वैनासपर्रेत पर गया वहा अप्पारों को इस
प्रत में मटल देसकर यहजन करने का मणकर के एक्सेरा
ब्राप्त करणे गौजनिया यह देस उसकी बड़ीराजी ने उसकीर
को तोड़ विसी सुग्वे इत्तपर फेंगदिया यह इस इस होनमा
ब्राह्म उसी दोरे को छोगी राजीने अपने हाणमें पार्योक्षण समने
यह राजाको पराप्तियाहुई और चड़ीराजी निकालीगई जब
इसने गौरीका प्यान किया तो पिर राजाको मिली और
राजारी इसवतके करने से निवद्गी गानिहर्ग—

इरसालिकावन-इस बनको भादपदमुदी र को करने गाँर शिव पार्वनी का पुत्रन करने से क्षीको मुद्दाग भार सायुग्य भुक्ति भिन्ती है-बया-जब पावैतीकीने गिवपनि मिनान हेतु ता बरती भी का भारते जा हिमापनसे बरा वि यह बया बासुनेव बो दीजिये-यह सुन पावितीजी दूसरे बनके पत्नीस कीर बारार माहोंगुढ़ी है राज नगल सोमसारवे हासब्दाही से गियकीने दूरीनेदें जनके साथ विवाह बर्गने दी मन्त्रियां ने हरनगरिशियन-जब माहोंगुळ चलने दानके सुनेशों की इस बनकों कर कीर रियवर पुत्रन बुदे तो साथ मुद्दाग कीर सुनीस माहरा-ज्या-

एवं सबय पार्वतिनी सोनीयी कीर नदम में निवदा कर्युं नव रूपरेगा जारते क्याग्त सबद बंग्या निवसे पृक्ष निवसे रूपरीदमा कि तुपरे काई मन कारका बचटे बादुदिया है इस बगरण ऐसा हुआ क्या इसमीनित को बगे में सम्बद्ध पना साहरी-नदी, मनदा बुटमीने बीज्या उपरेग से क्यन पुत्रीक

राप्य मान्नरे ने साथ विचारानं बोटेडबड अमर्थात् १ वर सन् भारतिहरू रे यो होगार्ग कीर दर्वतीं कुरू स्पेरेडबडस्तन- १ वी जार्ग है-इस सनके इन्द्रार्थ न किया था कीर व्यक्तिकडस्तान- विकास कीर्यास्त किया-सम्बद्धिकान से

प्रशास कर्या समात हुए। या करा या करा प्रशास करोरामे राज्या हिया-इम समारे बान से द्वारामारामें -विश्वे से दिया नहीं राजा, उट्य या सुब की शामीतालाई-

पर्य हुए का मुलादास्तर । इहाँगारीरीज्ञन-कृत्या स्ता श्रे केंद्र मुना श्रे को नेपार की रदेवीची पुत्र की श्राकृति का क्षत्र का का पूर्व की सम्बाद कि स्वा हुन्यों के पुत्रों कु स्वासर्थ के प्रतोग से दिवायां-

यां व युवायु का तर के दूर राज मा वर राज सीभाग्य सुरद्शीवन-सब वन्त्र वान्त्र वीत वाय व ै १ बोशनकरेदी की दुसकी से सेनाना प्रीयनसम्बद्धित वीत दुस वीत पात्र रूपत्रान् हॉ-न्यगल समयमें इस ब्रतरो मैत्रवती नामीस्त्रीने किया जिस्से वह निपादरात्र युट्टमें उत्पन्न होत्रर महासुस्त्री नर्हे-

सबाहचतुर्थीवान यह तन अन्यण वरी ४ को होताई और इसमें मागामी की पूजा भीमानी है-इसमा कविन काप सहन होताई और मतुष्य शबुसे वचनाई-जब्द पानवीती का कविन वद करने

पर भी शिवनी न प्राप्तत्ये तो उन्होंने इस बतनरके शिवसर पापा और इसी जनका रूपणाने के उपनेशमे युजिष्ठिर ने रिया जिससे जपार साथान

द्र्यागणपा हिन- श्रायण वा शांतिक मुंा ४ को हाता है इसमें गरोग की पूना होती है 'समें मौभाग्य प्रत और सन्तात विनतार्दन इस्ट्र आहे कुरेंग ने अपनी अपनी शिया महित इस प्रतारे अ

वृद्धीगणपतिज्ञतः । इर महीने में त्रत इतकार को चतुर्था गुरु रखमें हो तर इतकार ने दिल- ) इस जनको कर खीर शोधनाती ती पूनाको नो शोध आँर पक्ताहर का नामही और पन माहरी-क्या-णक समय गिरसावती पाना गेलने रे बसी गयस दिर

णक समय जिस्तावनी पाना गेलने हे उसी मयद रिव नेम गामने पूडा गया कि हिम्मने जीता उसने क्रूडका कि मित्रने जीता इक्तर पार्देशों ने जापित्या निगमें वह मनुष्य योजि में उत्तम्ब होडर मामप्रका पर गया वहाराय प्रमाराओं के उपनेशम हम जनहीं विचा और

गापसेपुटकार पाया-चित्रापक्षम-पर वत शाका, भागी, कमस्त भीर मायसूती ४ तो पहर है

कपद्यप्रस्य १ यह मनधानण सुनी । यो होताहै और पूना हममें गरे। नायकमन- १ वी होती है इस मनसे बायना मिद्रहोती है-क्या-पर्मम

महारित पात्रीते पाना रेक्कि थे और महारेत करका कियू रमस् माटि हाराये महारेत्रने पार्वकीकी में बहा कि स्मा गर्मवर्ष दे देव पार्वकीकी ने मोजपुन, बहा कि स्मा दिनक मायमे न मोर्किशी यह मुन महादेव मन्तर्कान है गर्म-इस बिरह में पार्वकीकी गिरहते हैं हते हैं हते पर कन पहुँची और जुल सियों को दुनाहरने देशा उसी महादेव कर्मेंदर महत्ते मुनदर विषा चौर द्रारित्यों मामहुवे गर्मी हत्तो गरहर गिर्के विस्मुत्ते और विस्मुन महादेव गर्मी हत्तो गरहर गिर्के विस्मुत्ते और विस्मुन महाद र्थार अझाने इन्द्रोते और इन्द्रने विक्रमादित्य को माहिक्या र्थार इसी जनके फल्मे रिज्ञमादित्य अपनी पुरीको आर्थ र्थार उनकी राजीने म्हण्यियों का नर्शन पाया जिससे राजी का रोगनियारण हुआ -

ना रोगिनियारण हुया 
करयार्थां थ-यह जन कार्तिक पट्टी ४ वो होताहै और पूना इसमें शिवकी

होतीई और इससे सुइाग मनान और थन बिलता है-एक समय

वेरथम्मा जालाग्रनी व या बीरावनी बागी इस नकते रस्ताया

परन्तु जन भूगसे अनेत हो शिरपड़ी तो बाबुआदि वनके उसकी

सनेत दिया और उसके भाई ने दिवकर एक हनवर नकहर

सगा र जिराया असना जरवा समक्ष रमक याने अने हे दिया
इसमे उसका जन भानुया और उसना पति सराया परन्तु

हुन्नाणी ने उपदेशसे उसने इस अनने कि से विश्वक हमा और

उसना पति की उन-इसी बनने कुमनी किया या जिसके

मभार से पारण्यों मी जीतहरे-

े गौरीचतुर्थी-यह बन मायगुरू चतुर्थी को होनाई और बाक्षण और बाह्म रिप्योंको पुनाकक योगिनी और गर्सो की पुनाकर और भाईस्पुरे माथ भोजनकर नो सुरामद्विद होनीई-

क्षियक्षमी – यह ब्रन भार मुद्दी भ तो होताई थाँद सहक्ष्मिया की पूजा व रंग पाहिये-इसमें सब ब्रनीं राकन कर सोभा पुत्र पीत मिनते ई-मुपित्रतारी शाझानुने करती राकना शो को हलिया पा व्याद समझे सी बरतनां को उसी समय में कुमा करती थी जम पार से नह ब्राम्मण कैबहुमा और सी कृतियाहुई परानु श्वापियों के उपरेश से उनके बेटेने इस प्रतक्ती किया जिससे बह दोनों देव लोकको माप्तरूपे-

नागपञ्चमी-भारों सुदी ५ को होताहै इसमें नागकी पूजा होती इस ध्वकी करने में मापसे चाटेहुये को स्वर्ग मिलता है-

जपागललितावत-पर्वत बुबार मुदी ४ को होताई इसमें दे शिकी पूजा होती ई इम वतरे वरने से पन सुद्दाग मिलता ई-चथा इसवी यों है कि नो माई श्रीपित और गोपित नामी बाह्मखें जन इनके पिया मरगरे वच दनके चचाने सब धन छेलिया और वे टोनों भाई बहासे निश्लागेय यहींपर एक ब्राह्मण को

पूजन करते देखहर उसी पूजनको किया और वहे धनवा ह हुये छोटे भाईने पूजन को छोडदिया था इस कारण पिर दरिद्री हुमा और इमी पूजन के करने से फिर धनको

भास्या--छछिताबत-मादासुदी ६ को होताई खाँर देवी पूजनहोता है इसके करने से गुम्य और पुत्र मिलनाई-

कपिल्लाबत-भारीवदी ६ व्यतीपात अथवा रोहिगी नत्तत्र मगलवार की यह वन होताहै पूजा इसमें सूर्य्यका होनीई-इसमत्के करनेसे बहाहत्या

और महापाप नाग होताहै-स्वद्भीने इसनतकी शिवभीके उपदेश से क्याया-स्कद् ६-हरएक पष्टी मुरायकर कार्तिक की ६ की यह बत होताहै और पूजा इस

में कार्चिनेय की होतीहँ-फल इसका गया हुआ सुख और धन फिर माप्त शोवाई-

गगा७-पैरालमुदी ७ की होताहै और इसमें गगाजीशा पूजन होताहै-इस

व्रतके करनेले २१ पीदीकी मुक्तिहोनी इसदिन गगात्रीका जन्म हुआया यह व्रत क्षिपीका है-

शितला अवणापुरी १ को होनाहै और गीनना देरीकी पूजा होती है-इस प्रवक्ते करनेसे सी पित्रवा नहीं होगी और पति वियोग नहीं होताहै-शुभ कारिखीनामी सी ने इसप्रवक्ती कियावा निममे उसका पति निसरी सापन काराया जीउग्र-

शुक्ता सरण-यह मत भादोंसुदी ७ को होताहै और महादेव की पूना होतीहै-इस मतके करने से सातान जीताई-चादमुली और भद्रमुलीने इस प्रवक्तों करके सातान पाई और देवकी ने इस मतको करके शीहप्खपुत्रवाया-

रथससमी-मायसुदी ७की होताई और सुरथकी पूजा होतीई-इम बनको क्से से राजा चत्रपती होताई और तंतरोग होताई-चरनवरणा राजाने इस बनको रसकर मायला पुत्रपाया जो चत्रपती हुआ-

अचलावत-मायमुरी ७ को होताई और सून्य की पूजा होतीई उसमे कामना रूप और सुद्दाग मिलता है सगरराजा की बेरवा रूपूमती ने स्म वतको वशिष्ठ की स्नाक्षासे स्थित और उसकी रायना पूर्णपूर्व-

वतक्ष वाश्युक्ष व्यावस्ता रिया आह उसका रामना यूण्युर-युत्रससमी-माध्युरी ७ की होताहे व्यार सूर्य्यरी पूना होनीहे-उससे सुन्दर युन प्राप्तरोताहे-

खुषाष्टमी-मापमुरी व दिनमुत्र को यह बन होनाई पूना इसमें पुतरी होनी है-इससे रिपलि और पाप नाग होना है-इसी दिन पुत्रवीदन सुसुष्प पर मोहितहुवे और इसी दिन इसवन की उत्सविद्वर यमरामकी ही ज्यामना की माताने अपने पुत्री हेतु किसी माझाण

का गेहू चुराया जिस्से वह नरकगामी हुई परातु स्यामलाने प्रपने

,,- )

पहिले सान्य जन्महे विषेत्रुचे बुधाष्ट्रमी मतहे फल देदिया श्रीर रस सार्ग्य उसकी मानाका "खारहात्रा-

दक्षामा राष्ट्रमी- नारण शक्यात और कृष्णपन की अर्था की होताहै और इसमें पारु देव की पूजा होतीई-इससे गया का राज्य फिर मिलताई गुनीने इस वतको श्रीहच्छ उपनेशमे किया जिसमे

धारहरों को राज्य पिर मिला-जन्मअष्टमी-भागार्था = घद्धरावि में होताई इसमें वामुदेव की पूना होती ई-बमुदेव भार देवरीने इत प्रवको विया निसमे श्रीकृपणुर्ना वसकी बार दक्की के यह आये-और इसी तिथिमें श्रीकृत्याकी

या जामग्री हुमाथा-ज्वेष्टावन-भागेपुरी = ज्वेष्टा नम्मन्न में यह बा हार्ताई रसमें लम्मीशि पूना

होताहै इस बनके रखने से सीबी मन्तान मिलता है-दर्बाअछमी-भारोंसुनी = को यह एन होनाई खाँर असुरी पुना होतीई इस

से भावीकी सह दवकी भावि सावान की हदि होताई-सहालक्ष्मीवन-भारीमुदी = म लेवर १६ रिनत्व यह वतहात है गाँद गरमी

बापुलन हातार काँग रमके करने से बाय पन, सानान कीर मोखं मिनताई-पार्ची इससी रमपदार ई-जब शालागुर राजम ने प्रत्नेमी सन्त्राचा गाँधे एवड मी तमें राज्यान

ने देवनाओं ने एनासम्बीको चेत्रा और सदर्भ न नम राजन को प्रश्व साओं की लुड़ाया और अन प्रत्याओंने रस द्वरती रिया भी र इस दन की पहिले भीटल विवेदनका के बहुता

नमा गान विणान

जिसनासी-चैतनुर्वे शहर जिसान्त्र रामन शार्त राम स्वरूप

सफल होतेइ श्रीरपुक्तिमिलतीह-इमी तिथिको रामकम हुआधा-देवीप्रजाबन-कारमुनी ् को होताहै पुत्रा इसमें देवीकी होतीहे-इससे सर्वे

पाप नाग होताह और सन महार का पल पिलताहै-आशाददामीत्रन म येर मासरी सुरी १० हो हियानाता है और दिर्शाली

री पूना त्समें होती है इससे 1रेटगीपति से मिलन श्रादि स्व पनात्थ्य पूरे होते हैं त्स त्रतरों क्षी रती है-

द्वारग-"पेष्ठमुनी १० को होनाई और गगाकीका प्रतहे इससे द्शपाप नष्ट होतह-इसी तिक्कि इस्तनत्त्व में श्रीगगाकीका कृप हुआई-

द्वा अवनारमन भारीमुरी १० मे विष्णुके मुख्यना अवनारी मी पूना होती इडामे मुक्तिरोति इसकारो सी और पुरुप रोनी सरतेहैं।

यिजयद्दाभी-यह उन कारमुरी १० नारा उत्य र समय होनाहै पूजा इसमें अनपानेश की होताहै दूससे लडाई में रिजय होनीहे और पन लाभ होताहै-इस तिथिशे प्रस्थान करना उपन है-

लाभ होताहै-इस तिथिको प्रस्थान करना अधित है-एकाद्द्री-मध्येक पास की एकारशी को होताहै यह बन नारायण गाँड इस से मुक्ति मिजनी है-कथा-त्रत्र सत्र न्वता पुर राज्यस से हारगये-

रें। मुक्ति विज्ञती हैं-कमा-जब मन रेजता मुर राज्या से हासायें-तो विष्णुते उत्तम युद्धत्त्रचा परन्तु हाराये आर एक गुकामें आ द्विपस्य सोगये मुर बहाभी पहुता उस समय विष्णुक अगमे एक माया एकाद्यो जामी उत्पन्न होकर राज्ञम को बाग

एकादशिया के नाम नीचे छिखेहें॥ नाम मीना क्रक्तक्वी प्यार्थी क्षत्रक्वी

नाम महीना कृष्णपञ्चली प्रवारणी शुक्रपञ्चली प्रवारणी— पैक्र पापमीयनी सामरा सैकारक करीनी मीडनी





स्वास्तिकवत - प्रापाद से कारणक यन वन होताई वीग विश्वास वृत्तह इससे रियुन म होताह यह पूर करना क देशमें होताह-

दरहाइमीब्रा-आवस के सात में शुक्रवार की यह तत लन्मीका होताहै इससे धन मित्तत है एक समय महादेव पार्वती पासा खेलतेथे महानेष नी नीते पर तु इस समर विवाद हुआ थीर विश्वितम से पूजा गरा कि किसी जीता उसने बड़ा कि महानेप जीते इससे पा-

र्वत रे मावते उसको कृष्ठरोग द्वीपमा परन्तु अन्सरा के उपडेल से उसने इन बनारे किया और बुष्टरीम जातारहा-इसी बूदारी नन्न्यरने भी हेतु किया तभीसे यहबत इसलीक में होनेलगा-

टानक्त स्त्रत-कारक प्यात रविवार से माप्रहारि ७ तक यह वत होताई-मूर्य की पूजा होनीहैं इससे सर्वहानहा पन होताह-प्रमावती और

दमयानी रानियोंने देवता की खियाँने उपदश से इसवनको किया था जिससे चनके तिहुई हुने पतिमिल-धारणवारणत्रन चतुर्गास वर्गामै यद्द्रत लच्नीनारायण का होताई इससे

भार प्रस्त्रों के मारवालने का पाप नाश होताई-इसपत की सुप्रीयने किया वर्गेनि उन्होंने अपने भाई वालिको मस्वाया था प्यार नारत्ने इसवत को डाद्रनीत हो हि हेतु कियाया

चौर श्रीरूप्ण उपनेत से मुनिष्टिरने इसीका से विया-मासबपवास-पारसुी ११ से मानने अन्तनक होताई इससे सप तीयाँ और यझाँका पन्न और विष्णुलीक मिलताई-

मलमासबत-अभिर मासमें यह बत होताहँ यह बूत सूर्य बाहे इससे पाप

माण होताई गार पुष मिलताँड-न पराजाने साप तनमें ( न

हमारी स्था लाते, इस पापी हिमा निगमे पर शायने मुस्पुरे-साला सामन जनर भी प्रधासन यह नन गोशिक राप्त्रीमाश्वापण का होताहै इस गामुलि मुल्लि निक्ताण, पुत्र श्रीक गामा और विश्वा का नाम होगाई-

हायारत्रतः सव गढ ने हे रविवार को यन स्वका का होता है। इसी रोगपान, भत्ति स्वीर मुक्तिकारीहि बहुबन पानहारी स्थाप का का का वनतायाणा-

आदादिष्यप्रन-पर नत कारने मालभगाग निवासन र यह स्थाना पत है रममे बुद्धांग नामशेना है-माम्यय रम प्रति विवास प्रवर्ति जन्मेंने दर्शम का शिवार विवास और हमां वाप स क की मोगन

स्रोम राज्यण-रावणिने के सामद र हो प्राणित राज्य होता है जाना भीत सावित सावान और सीमाण आरि मिनाने हैं जी जरेण्या है इस बनहों नारणने करा ता

सस्य बारण्य- इर महाने के भगवा है वह भगवा नेवाक कर होता है— इसमें मुख्य सीहात बितन की को काताब की मुख्यी भव न श, हात्य है पर ब्रामाधी का वित भागवा था परायु स्मने भगा के उपनेश ने इस प्रति क्या जिसने उसहा पति की यहां—

अवारितवत्त-पर भटार्गे), यर सुर्येष्ठा पत्र रेतरिहास सब श्रमार पूर इति वै-देवकी क्षत्रा के कम्यूक्ति सब सक्तिनार्योक्षेत्र स्त्री के लिक्षेत्रते वै-राग्य, क्षत्रण, भाग या, नेत्रसीय प्राट ब्यूल, सरेस्य, क्षिट कायु पर स्राटन

## उत्तरायण की सकान्ति में घृत स्नान त्रतहोताहै ॥ कींशल्या॥

विना-राजा रोजर- पति-राजार जगय- पुत-रामपर्द-जर सबजने मुना हि भेरा वर पौजन्या है पुत्रम दोगा स्थान की जाया को धानरपन में मुना में स्टरवरने राज्य मदर्जी के सिपुर्विस्या प्रचा सबस्य बाहरास राज्य ने महुता माननाये और अगलों फेंबिटया एसरो सुमत (राजा हजा दे है भन्नी) ने पाया और बोजनासाजा को पुत्राया नो गल्साजाने उसरा विवाह दुस्त्य के साधिक्या—

#### ग्रक्टेवजी॥

 र पार ( नार रोजन रंग नरी मुक्तिया नर्शे न्येगा निर्माई (गामनां पार्शिसर (यग मीडिए)रे रण्डेन हे निर्माण ग्री गरामा रंगे सह जा समय व्यागती अनुमा जी लार्डी व्याज रागने देशु (यग रहेर जम) बरणार्थे जनगा रामानितर्मा बीज जान देशु (यग रहेर जम) वर्षा जारा गामिल जुनामी जेर रामा पर गारीरो नेगार गामिल ज्यापारण हामान पुत्रा नाम

शुक्षायार्थं स्वयानया

गुर सव रहामावा स्ट्री-पीरी (दिसी ही प्राप्त ) यह रियाह राजाजनहाँ ने समक्राति से हिया नहाँ पिर्ट रोते व

पुत्र हात्र राजस्य सम्बद्धाः निष्यासः । कन्या-दीति राजस्य राजस्य स्थानस्य श्राप्तरे साथल्या जिते सुर्वे जन्मा तरे और नारते क्षत्राहर अपने पूत्रसाराप्य वर्षस्याः

अपनी चरेगोरे-नन्तरण पुररेपीरी हैनाम प्रत्याप सरेगोरे और दश नगेपन से द्वाराण के चरेगोरे परनु ज्यासती र रस्त प्रत्येग स्वर्ग रूपा स्थापता पे प्रतारा

#### बन्धवरी-न्यारी में क्या में रेगा-स्टर्मी ॥

सास-स्मारीय , श्रीवर तमा स्माता, प्रविष्ठा, स्मातान स्मातान स्मातान स्मातान स्मातान स्मातान स्मातान स्मातान स्

्रमुख्य रुप्ती ज्यापित स्मार में रूप-त्या सदार इतुमार वर्जि ( मार रेपी आ १ ) क्याप्त है सम्बर्गाल में से से रूप जाता सदार इतुमार वर्जि ( मार रेपी आ रि ) क्याप्त है सम्बर्गाल में से से रूप जाता से तथा मार अधिकों रिवा इसी मालाको ऋषिने ऐरावत के मस्तरपर राजिया बहमाला ऐरावत से धृषि पर गिरवड़ा ऋषिने समका दि इन्द्रने निराइर से मालेको फैंकिया आँर इन्द्र को जायनिया कि तुम्हारे राज्यका नागडोजाय-इस कारछ देवताओं की हानि आँर रातसाँ की इजिहारीनेनगी-देवताओं को माणान की आज्ञातुसार मन्दराजन में माणान की आज्ञातुसार मन्दराजन में माणान में एवं एवं पेटा इसे माणा कर्मसे १ ४ रह पेटा इसे निराम समुद्रको माणा कर्मसे १ ४ रह पेटा इसे निराम समुद्र हो माणा कर्मसे १ ४ रह पेटा इसे निराम समुद्र हो माणा कर्मसे १ ४ रह पेटा इसे निराम समुत्र भी या जिनके पीने से देवता अमर हुये और राससों की परास्त किया-

रहाँकिनाम-लहवी, पणि, रम्भा, बारुणी, अप्रन, शन, ऐरावत, करपट्स, चन्द्रपा, कामभेनु, धनुष, पन्यन्तरि, विष, वाभि-

अवसार-नानकी, रविनणी, पद्म आदि- वाहन-रमन-वस्रामजी ॥

नाम-इल्पर, रेवनीरमण-

माता-रोरियो-पिता-पयुदेष-माई-हप्पणी-स्त्री-रेपनी (सारोदनहीं सन्या यह बाया सत्यपुत की थी और २१ हाय रुम्बी थी-यलसम जीने उसकी टबाबर दोनों करनी पुत्र-मायकी, दचवान, प्रत्तसमती लक्ष्मणनी ययवा नेपनी के प्रतार ई-यह नेवरी के सातर्गे गर्भे में थे परन्तु मायाने इनके निकास कर रोहिएती के गर्भेमें कर दियामा

निससे ४ मसे वर्ष-अन्त्र-दल थौर मूसन-

अप्रतार अपर क्रांच के वार्य हुये रासम पेतृक नाभीको मारा-धन समय म दिरा पानरर मतरूपै कार स्तान करनेटेडु यहुनाजी को छुनाया जब नहीं खाई तो स्त्रमुसल से स्पीयनिया तबसे यहुना उनस्थान पर टेक्कीरोगई-श्रीहुधाउनी खाद्यानुसार कुछ रिन गोकुन में रहे-परचान् कुछरिन जनक राजाले यहारहे जर सम्बद्धशियों भी नाम होग, तो उल्लगमना और श्रीप्रासानी एक ननी के क्लिके पर जावर जरापर कल्समती के सुप्रभाषक सर्थ नक्ल हुआ वॉक् पनका नेद्वाल लुखा

# नन्दर्भा ॥

कुमाताम मन्य जी यंगीना वा यंगीमनि वा मनी, जानि-गुतर-या सम्बात-पथम गोहल प्रयाद प्रतापन-राही ने पुत्र नाम में प्रती तपस्या शिया और प्रमाणा था हि श्रीमाण्यान ती के बाल घरित को देखें उसी कारण श्रीहरणोन अपनी बाल्यावस्था इन्हीं हे यहा ब्यतीतकी पर तुयर प्रचात न जानते वे कि वे उमनेव नेवशी के प्रवाह वधीकि जिससमय मायान र १ १ १ । ज म निया उसी समय श्रीकृत्य भाग समुदेव ने पहा नुप्रा आर क्सक संस्तान हा ना रणपारिया और रायांत्रेपी को त्रारण अमरी तिमारिया न्योंही अमने प्रशासि मायाकी क्रकें उसक द्वायमे ट्रेट श्राकाण को क्लार्य भीर प्रीतृष्ण में जन्म का सकत हुई पही त्वी विष्यापत की देवी करतानी है-

#### गोतम ऋषि ॥

एक-जनानन जो राजा जना के पुर्शादन र स्त्री-बन्दरा जो बन्नाकी प्रतीह-पत्र समय गाउन बनारर गाम भ गाउना नीतम्ति न शाविता जिस्से इन्द्रिसत्यभग द्याप प्रीत तर र

लाकेली-बुरस्ति ही क्याम इन्द्रेसदा भग नेपाण भग अहत्या रामपाद्रह पुरस्त राजी होतान दिन सी रूप हाग्रह-

क्षा समय समाप्रीत हुने सी नमती में प्रणानी की त्यारस प्रवाह प्रणास दिया क्षीत प्रमाणपुरण बार राज्य में सर्वाच्या और उप कुण्या प्रमाणिय

बुदर हुआ कार उभी उनने आध्य से बहुत शिन वहा आहर "हरे एक समय आहरा दिसी मिन्सी पर जन्होंने ने वारण नोध विधान्तर दूसरे मिनसी निष्मानियानी पर हुई गायता दिसा सारा वर मिनसी निष्मानियानी पर हुई गायता दिसा सारा वर मिनसी निष्माने के सारा वर मिनसी मिनसी मिनसी मिन वर से मिनसी मिनस

#### विश्वामित्र ॥

दुसरेनाम-र्नीशर, गामिनुबन-चिना-गाधिराना ( बद्दो बनमें ) स्त्री-सुप्रमुमी-पुत्र-सौरे बनमें ४० के नाम मुख्या थे और प्रदेशी ( शिवना अपनार )

भार गालप्य-भाजा-शुन गेर ( व्यतीगर्दरा पुत्र ) त्रिमही व्यता देश मानहर देवता

िशुन गर्द ( प्रजानवार वृद्ध ) जिनहां अन्ता दन सन्वद देशरा नामरवारा औं प्रपत्ने पहिने पचाम धुत्रीसे वहा वि इसरो प्रधान बढ़ामाई मानो परनु चर्दीने नहीं अभीवार विदा और गावित हो पर न्नेच्छतूर्य-और हुमरे ४० पुर्धीने अभीवार वर रिया जिसस उ नहीं सन्धान यही और वॉशिव भोत्री बहुलाये उन्न रिज्यासिन यनको

नहीं सन्तान पहीं थोर बोरियाओं वहताये तम रिज्यायित बनहों तप बस्ते चलेगये तो उनहीं श्ली अपने दुश्वर गला पाउनर वेचने गई परन्तु संज्यत्र गजाने त्यारी छुशालिया और उनका साम गा-नाव स्थाया किसने गानस्य गोत्रचला सात पुत्र वीर ये तो पहिले जन्मभे मन्द्रानके पुत्र थे किर विश्वासित के यहा कन्मलिये इसकम्म में इन्होंने स्मयने गुरुबी गायको मान्द्राला जिस कारण व्यापके यहाँ जनिता जिस कारण व्यापके यहाँ जनिता जांत उन्हों ने नाम थह ये निर्मात निद्धां, शासित, निर्माति कि हा, गांति नाम नित्य कि नाम नित्य क्षान जनिय ये नहा नाम नित्य कि स्वाप्त नित्य कि विज्ञान कि स्वाप्त नित्य के नित्य कि विज्ञान कि स्वाप्त नित्य कि विज्ञान कि स्वाप्त नित्य कि नित्य कि विज्ञान कि स्वाप्त नित्य कि नित्य कि विज्ञान कि स्वाप्त नित्य कि नित्य

ना रिरामिय वर्गे ता परने थे भीर यनस्ते थे तो सुनाहु भारि ता दिरामिय वर्गे ता परने थे भीर यनस्ते थे तो सुनाहु भारि तालम के रूपण यतस्ता तस्त वालेय जर रामपट भीर लक्ष्मण को सावा दशस्यमे भागल गथ तो यह यूपपण और रासम मारेगये दृष्टा के साथ साथ भारती जनस्तुसमें प्रतुष्यक रेपन गथ आर प्रमुखी तोड़ सीतानी यो दरील

#### ताडुका ॥

विना-मुने - पुत्र-मुराहु और मारी र-यह राजनी था और निरामित की नगमा और यहमें किनानारि भी इस कारण रामन इसके बाहिया और उसका यह मुक्ताभी मागतम केवन मारी व कर नगाया निमक्षे राज्यने मुगान कर राम की मुनाया और ना नकेंद्री को हर ना स्था-

## श्वानी अर्थान् मेवरी॥

यक जंदरी की दरवयक थी जब इसके तुरू परव जयवर जानेलारे तो इसने भी माध्यकोत की कहा पराषु सुरति वहा हि तु असी मनमा तुआकरे रखबाद का दर्शन कीता लगमे यह नेमाइक मीर्शन पर रोजा फल रसाह धामा देखाररे बीर राष्ट्रिये प्रशिष्टना न्याहर सोरहे इसनहार दशलहम पर्यक्रे धपरान्त दशन पावर यह परमथाम बीगई-

#### ध्रुव ॥

दादा-स्वापस्पुरमनु-पिसा-वचानगर-माना-गुर्नाभि-सीमेडीमासा- गुरुपि-स्त्री-स्ला-युप्प-उत्वत्त ( इनासे ) कौर वस्तर (इनरिद्धीसे )-

एस समय उत्तानगाद राजा अपनी छोड़ी राजीके पास पैक्षेये और धुवशे गोर्ट्स विश्वालया राजीने धुवशे गोर्ट्स निसादर पूवर जगदिया-भुव रलागि धुन अपनी माताके पासगये आह मातावो पात हुवान सुनारर वनशे पले गोर्थ और नारद्युनि वो अपना गुरु वनाया और मुसाजीमें युन्त तरदर पेसा तथ किया कि बालू जलना बन्दरीगया नारायकोन दर्शन दिया जनवी आहा गुनार पर लावर है से सहस्रवर्ष वर्धन सांविक्त और सब भाई हनकी सेसा गार पर लावर है से सहस्रवर्ष वर्धन सांविक्त और सब भाई हनकी सेसा में रहे हन्होंने अपने सीनेतो भाई उत्तम वो अपना मंत्री बनाया-एक समय उत्तम वुनेरेंव विदारयल में अदर रेतने गये बहा पर एक यजने उत्तम को मा रहाला इस वारख धुनने दुवेर से गुद्ध विचाप परणाद मेलहोगया-दुख दिन वचना व सन्तम वो राज्यदे बदारिवाध्य वो गये और माता सहित रंगीलोक को सिपोर-

## हिरण्यकशिपु ॥

माई-कनकाणु-पिता-वश्यप-माता-दिति-झी-वयापू-पुत्र-महाद, सहाद, भाहाद-कन्या-सिरिका-परिन-होती, पूर्व जन्म-नय(हरिका द्वारपाल) दूसराजन्म-रावण-पौध-पयनन ( सहादसे ) महिषामुर और वाप्तल ( भाहाद से )— शिष्यक्तिमा को द्वी जब गभनतो हुई तो नाम्युनि ने उसका झान सि त्य पा तिका बढ़े झार्गायुव यहाद उपवादुर्ग महाद भत्तये और बनका शिता दैशरया क्षा कावण उसत बहाता हो अन्ति में दाला और पर्यत्ते सिरामा प साद बहुद सदसे को के अपना जब साह लेकर मारते पाला को नासावणने उत्तर अपना सरण करते हिस्साविश्वी मारा और राज्य मतादहीदिया-

### बलिगजा ॥

परदादा-दिल्यवरागिषु-दादा-प्रहार पिता दिरोपन (नैलोपन), गुड-गुक्रपार्थ-पुत्र-वाणामुर स्माद वरमी, बाहन-प्रभासनामी वि

सान तिमहो स्वणानव ने बनाया था—

कर समुद्र स न गया और उससेंग रे र न्त्र निर्मे को स्मृतके हेर्नुक्षित सीर

कर समुद्र स न गया और उससेंग रे र न्त्र निर्मे को स्मृतके हेर्नुक्षित सीर

कर गाम था, यह उस कि निया उस शंकार अपनार मुनार रेन्त्रा सीर दूर सर

कर गाम था, यह उस कि निया उस शंकार अपनार मुनार रेन्त्रा सीर दूर सर

कर मान था कि न नामवान का मनस्या निरमो स्विति के गर्भी से से

सर्वा उत्पाद्ध सीर गामवान का स्वर्ध मिनी लीते हो लिला भीर से

नाही उत्पाद्ध सामवान सीर सीलन सर सामा हि सुम्मे भानते समावान स

### परशुगम्॥

कुमरेनाम-स्कूरण, पानुस-निवा-नवर्णन-माना-रेणुका-बदा-नदु-करि-पान्त -

मुद्दार्ग क्रमीक ने शामितन (इन्द्रश ध्यनता) ही बाया सम्पर्ध में निमार सम्मे की इच्छाडी सामग्रे ब्रह्म कि जो बेर्ड बहनदस में है सार है सके साथ इसकायाना विवाद करूमा ऋषीकने बरुमाकी तपस्या वरके बोडी को पाया और राजाको दिया और विवाह हुआ ऋबीवने पुत्रहेतु हो। बना-बर दो भागक्रिया भौर कहा कि जो एकभाग को खाय उसके तेनस्वी प्रप्रहोगा भीर जो दूसरे भागको साथ उसके बाह्मण पैदाहोगा-हवि देवर हचीय व

नहीं चले गये और सत्यवती के उसी हिनके मभावसे जमदिनि ऋषि पैदा हुथे-प्रमद्भि ने रेणुकासे विवाह विया और ही। सहित वन चलगथे उससीसे पाचपुत्र हुये पाचरे पुत्र परशुराम ( नारायण के अवतार ) थे-

पर समय रेणुका नहाने गई बहापर मृतिकावती वे राजा विवस्यको अ पनीही के साथ जलकीड़ा करने देख भासक्त हुई जब आश्रमधर आई तर मुनि चमहा रूप बिगडा देस बोधितहुये और उसनेपुत्र (जो वनमें फल तोडने गरेथे क्वाँकि पलाहारही करतेथे) वनस लौटे मुनिने कहा तुम्हारी माताने पापिकयाई

चन हो मारहालो चार् दुन्नोंने श्रेम वश नहीं मारा भीर विना के शापसे मुर्सहोग्ये परन्तु परमुरामने मारदाला और मुनिने परनुराम की मार्थनारी नेलुकाकी निला रिया भार पाराषुत्रां की मूर्यताको विशादिया-स्त्रीर परशुरामको अनय किया-

कियी समय वार्तवीर्य (सहस्रार्त्तन ) ऋषिके यहा गये उस समय काव सीर धनके पुत्र न ये-रेगुराने उनका बढ़ा सामान विया कार्तवीर्थ मुनिकी वामनेन्

चरालेगये परगुरामने जावर कार्वरीर्य की मारकर कामधेनुको छीनिरिया इस बारण कार्ववीर्य के पुत्रोंने जमदीन को मारा ध्यौर फिर परशुरानने कार्ववीर्य के पुत्रों हो मारा और इसी विरोध से पृथ्वी को २१ बार सुत्रियों से कीनहरिद्या परन्तु परमुत्तम की आशिपसे कार्ववीर्य की विषदा बहुओं से प्रत्रहण किनसे फिर चित्रिपों का बगचना-

जब समयन्त्रने जनवपुर में शवरवा धतुष सोद्वाया तो परगुरामने पटा दोव कियाशा और पद्दी वार्तान्त्रय व चपरान्त परगुरामने रहा कि मग धनुष ( विज्य



ण्य समय इनकी माता कौर इनकी सौतेली मातासे दोड़ कार्गायी जिसकी की क्या करवय की क्यामें देखी-

दस समय गरह चादमा हो पुरालाये और युद्ध देशों वो परास्त दिया परानु जब नारायणने गरहको सपना बाहन बनाया हो युद्ध निवारण हागया छव ल्यसणुत्रीको भैननादने भीर हारणने रामयम्ब्रको नागकास में बाधा या तो गरहने उस पनन से हुउदाय और हुए बारण सन्देह क्या कि रामयम्ब्र जो नारायण के भन्तार होते तो ध्यन में न छाते यह सन्देह उस सम्बन्ध निहस हुमा जब गरह नारद के उपदेश से बावसुमुखिद वास्त्र भीर उनसे झान सीरान-इसपकार गरह के उस ध्यमियानका ध्यहमा जो उस समय में हुम्मा कि जब सायम्बर बाल्याक्या में प्रीताते थे और बारस्मुखिद पूरी झीनकर भगेरे और रामयम्बर की ध्यानुसार गहको उनका वीद्याहरू हुरायाया-

### अम्बरीप ॥

यह राजा श्राद्धेय के धुत्र संस्थीत के वर्गये था-यह और इनकी सी एसे स्वर के घड़े भक्तने यह राजा पकादरी बवका मचारक था पकादरी ज़ुत वरचे द्वारणी में बालखाकी भोजन क्याकर वह बाय पारख करताथा एक समय द्वादणी के दिन द्वासा च्यासी सहस्र प्रपियों को साथलेक्ट परीना हेतु राजाने पास स्वाव राजाने करिय से क्या कि भोजन करलीतिये दुर्गसाने क्या कि नानकर आये तो भोजन करें द्वापर जानमुक्तकर्ती की दुर्ग का च्यान होनेलायी तो राजान बालखों की माझसे चरणापुत लेकर पारखिरया और दुर्यासा लीट तो राजान बालखों की माझसे चरणापुत लेकर पारखिरया और दुर्यासा लीट तो राजाने क्या कि छुनने बिना हमारे भोजनिये पारख वयों करलिया यह कहरर अपनी नगमे एक बालबोड़ा ससी कृष्या नाम राजसी उरपन्न हुई और राजाकी मारनेर्गडी परातु सुग्रीनकरूने राजाकी बचाया अब यह भागमई तो घकने दुवीसा का पीझाविया सन्तर्म नारायण ने वपदेश से दुर्गासामृति राजाके पास गये तो घकने उनका पीझा खेड़ा-दुर्वासा का पीछा एक वर्षतक चकने कियाया जब लीटे तो वहीं भोजन त्याया और तवनक राजा वैसही स्वदेधे और भोजन जिमका नहीं इसके पीछे राजा मधने खेटे पुत्र की राज्यदे विरक्तहांगये-

#### वरुण॥

क्सरेनाम प्रवेता, जलवति, पारपति, बार्गुगत, पानी- विता-प्रवय-माता-बिटिति-क्त्री-पारणी, भागीश और पर्पणी (जिससे बाट्यीववादि प्रपोध्यर उत्पन्न हुये--

अभाग्य उत्तर हुय---वर्ण-स्वेत- वाल्न-महा (रात्मा निसहा रूप पेमाई नि शिर और टीं ग्रुग की माति और श्रीराप्य पदली भी भाति ) अस्त्र- फॉसी

(दाहिने दायमें )--

षुत्र-श्रमस्य मुनि ( एक वर्ष्यगी से ) और वशिष्ट-समासद-समुद्र गगामी, भील और तालावसारि-इनको सूर्यका धवतार

भी बहते हैं इनका वास पवन भौर जलमें है और जलके टेबनाभी हैं यहवान दिकपालहैं-

राजा हरिभन्द के पुत्र न होतेथे तो राजान वरणकी सेराकी निससे पुत्रहुआ परन्तु राजाने यह चननिद्या था कि हम पुत्र हो बल्लि करनेने जब नहीं निया तो राजा के जलोन्दरीत होतथा पथान् एक प्राव्हाण के छड़के की योजनेकर पिछ नियाचाहा तो वह लहराभी बनालिया गया और राजाना रोगर्भतया-

प्र समय रावण दिवालय से भद्दांत्र वे दीलिंग लगरो लिये जाताया देशाओंने विचार रिशा तो लाकार्ये शिवशिष्ता होगी तो राजस व्यक्ति होना<sup>यी</sup> भीर वन निर्मार्थ पद गुणुषा कि पहिले पहिला नहाँचर प्रधीमें हानार्थ वसा में किर न इटे वरुण व्यावर रावण के गरीर में पुसाये और क्षेत्र घटान किया कि स्वयण व्यादुल देगाया और इन्ने लिंगोने। पकड़ित्वा और वर्धायर स्वादेया किंग वर्धायर पुसाया और वैयनायके नाम मिसद्ध हुआ नो वीरस्थि ( विवा यूपि ) में है नाव परण सावणके गरीरले निकने तब एक नदी खुरस् नामी च-स्त्याद्वर्ष वसरा जल हिन्दु नहीं भीते-

िर्वपुराण में किया है कि जब रावण लिगों को बाँवरि में निये जाताया उस को सुन्नी बेगहुई उसने काँ वरि वैनू आहीर मामी चरवा है के क्षेत्रर रनदी प र तु वह भार न सहसका और काँवरि को पुर्शीयर रतिह्या निससे पर्वालग गोर्क्णेन्द्र में स्थापित हुमा निससे चन्द्रभाता लिंग वहते हैं और पीडे वाला ति वेरस्पि में स्थापित होगता निससे वैचनाय वहते हैं पीडे बैनूने पड़ी सेसा की निससे नाम पहटदर बेगनाय होगया-

## कविलम्नि वा देव॥

एक मुनियानामहै-शालपगासके बनानेवाले और विष्णु के सबतार हैं-विता-वर्दमध्यपि- माला-देवहुती ( प्रियवत की क्या )-

जान होने उरहारत इनके पिनर बनको चलेगये और इन्होंने अपनी माताहो सान्यराख्य निवासा और आप गाासागर को चलेगये और बहातर मुनियोंको क्रानिसमामा उनका दर्यनकरने अवभी लोग गंगामागर को जातेई –हारीके गाप से सगर के एक भस्स होगये –

#### कर्दमऋषि॥

मसाके पुत्र हरों ने टम महत्त्र वर्ष वरस्या की तो जारायखने टर्मनदिया भीर कहा कि भाजके तीमरे दिन राजा स्वायम्प्रदयनु भवनी कथा टेवहती तुम को देंगे तुम उसके साथ दिवाह करतेना जब जारायखने सीया कि हर्योन दि बाह के हेनु रनन नताहिया ती रोटिया और जो श्राम् विराजसीके पिदुसर कीर्थ हरज्ञन हे पासहुमा-

पुत्र-र्गाःलक्ष्य-

पुझी-' नना ( पति-पीपि ) - अनुम्पा ( पति-प्रि), वैश्रद्वा ( पति-अगिरा), ४ इवि ( पति-पुलस्य ), ४ गति ( पति-पुलर ), ६ योग्य ( पति-अनु), ७ रचाति (पति-भूगु), ८ अरस्ती ( पति-वर्शिष्ठ ), ६ मानि ( पति-अपवेष्ठ) प्रवाह वर्गमे नपन्यके तन स्वागकिया-

### कश्यप्मृति॥

पिना-ब्रह्मा-चद्यावली-प्रद्वाकी कथार्मे देखो-

न्हीं-' अर्थी जो त्वारा श्रमाना श्रीर उनके नाम द्वारी क्या में देखी उ नमें मुख्यबद्द थीं-

र आदिनि-( जिससे पारह श्रादित्व उत्पन्हुचे जिनके नाम विष्णु, शक, अर्थमा, शृति, त्रष्टा, पूपा, वित्रस्तन, सनिना, मिन, वरुण,

थश, मग)—

२ दिनि-( निस्से टो पुत्र हिरएयक्तिगपु ग्रीर हिरएयाच्र)-

१ पुरुरोमा-( निससे पुलोमादि दानवहुये )-

४ काल्का-( जिससे काले दैत्यहुये )−

४ विनता-( जिससे गरुड श्रयवा श्रहण हुये )-

पुर समय क्रयप धीर भविति ने वडातप क्रके विष्णु से बरमागा कि जब जब अवतार लेवो तब तब हमहीं आपके माता पितारोपें-

प्रयुव बच्चेत या निमकी बरागीश्री से तारक ब्यमुर पैदा हुव्या निसने देवर्ती को परास्त किया ( नाम्ककी क्या टेस्रो )- एक समय दोनोंतिया नह और जिननाने आपस में नहा कि तो गार्च के पोड़ोंडी धूजका रम न यनलासके वह दानी होकररहे उज्जे स्थामरम बहा और विननाने नहा कि दोन रम है प्रत्याद दोनों नेसने पत्तीं तो बहुने पुत्र साप घोडोंडी धूचमें लिएट वर रसाम जानिया और बितात दामी उन रहने लगा। जुद्धिन वपरान्त नत्र माइको यह नान पढ़ा तत्र सब सप। यो सानेनांथे तभी से माइ आँ। सार्च में बैंग स्ला-

सृर्घ्य ॥

क् सरेनाम-त्रिना, त्रिनार, सविता, र्राव, त्रिवायर, आस्वर, शिद्देर, प्रह पति, वर्ममासी, पाचषड, प्रपण-

जब धनताहते हैं तो सिवता यहलाने हैं और जब उत्यवहते हैं तो सूर्य यहलाने हैं-पिना, नत्यप, माना-सदिति, स्त्री-प्रभा या बच,, अन्त्र-विरण,

घण-लाल, नेत्र-तीनः-

मुना-चार है ( टोटाधी में क्मनके पूर्त पन हाथ से फरदेते हैं और एक हाथसे अपने उपासकतो पदाते हैं), आस्मन-लाल क्मन-

रुद्री-सद्रा अथवा सर्रणी ( विराहमी दी व पा) तिसमे तीनपुत हुये पीक्षे स्प्येंका तेन न सहकर अपना रूप छावा में वस्ताहर उनकी चलीलड-छावाने पर्न सप्त सना वे पुत्र यसको शावन्या इस शावदे लगा से स्प्येंको आध्याप्यें हुत्रा दि माताका शाप पुत्र को वर्षोक्स लगतका है

सूर्यको आज्यार्थे हुजा कि माताका शाम पुत्र को वर्षोक्स लगतका है पिहे तथी उस में नामिलना कि सहा चनमें पोडी का रूप पास्मा निया क्यांके पाय्य पी पी पी कि का रहते हाथे और स्थाव के कि साज परि को भी पी पी कि साज परि को भी कि साज परि को भी कि साज परि को माता के साज प्रकार के कि साज परि को माता कि साज परि की साज

टरासे यह वस्तु उत्पार् विष्णुका दा, इस्का विश्ल, का तिनेयकी सारी और कुवेरना अध्य-

स्तार श-प्रकण ( वश्यप और सनितिता पुत्र )-

९झ-सुगान (एक बन्टरमातामे ), बग्ग (पृथा पादुरी सी से ), आरिवन (अथना नितुन्तैय सदासे जन घोडी ने रूपमें थी कि हों ने रवपनारी गुद्ध तनक्षिया न्यानकी कथाडेग्गों ), श्राङ्केत, धर्मराज (सना से ) स्त्री

ण्यर और साविश मतु ( लागामे ) व या - यमुना ( सज्ञासे )-यारि-शर्व द्वत, सृक्ति - अप्रमानी गोट १२ अगुल के व्यासकी होतीई-

क्ष्य पूपण रूप भारण करने टच्चनी यनमें मधे और जब मनादेव ने जीन एक बाख चलाया था वह बाण बांतपतु ने लगा उसी बिलारमुको पूपण ने साया जिससे इनने दात गिरपटे और जलाम स्थानर चारान-चारमोडेका स्थ-और उद्यक्षतारोडा-

णव समय शिरमे सुमालीदैत्यने प्वरंथ उन्त नेगरान् और नेतरणे िया इसपर चदवर वह सूर्यने भीने पीने चनाताना और नेगपन राजिने वहाप इसस्योत भवास् से निनदोनाय-इसवारण सुन्य ने उस निय को मारिनगया इसपर महादेव सूर्याने पीने दाँडे और स्वतान्दाना प्रत्यान में सामी में निग वहीं पर लोलांह तीर्यहुमा-

अवनार २२ हे-मृत्ये, बरण, देनान, गर्भ भानु, गर्भास्त, विष्णु निव

बर, मित्र, यम, निर्म्हति, क्यान्त्रिय-

शिक्ती वी श्राज्ञानुसार को रूप पारण अपने नियोगमना वस नष्ट हिया वद यह है-१ लोलाई-अधिसाम्बर, २ उत्तराई-वियतनाभक्ति वे स्थानवर जहा

स्रोलाके-अभिमापरा, २ उत्तराके-नियत्राभीकेन वे स्थानपर जहा पर एक प्रवर्श राजाकी कथा होकर मुन्तिया, ३ आहिन्य- नाभपुरमं जहापर माध्यम हुष्ट र्ग्यूमा, ४ सम्बादित्य-नो शिवरे नेप्रहुषे, ५ सम्बाद्यादित्य-विनताने उपन विषा, ६ अभ्यादित्य-विनताने पुत, ७ खुद्यादित्य-इनरी सेमामे हारीतप्तृति गुपावस्थावो माह्नद्वेत ६ केदामादित्य-६ वि सलादित्य-हरिरेगने नर्मे स्थापितविथा, २० कन कादित्य-१२ समादित्य-विराष्ट्र समाजने तरिया था-

### जानकी अथवा सीता॥

पिता-जनम राजा, माई-जन्मानिमि, बहिन-अभिन्म ( मुनैनासे ), माता-पृथ्वी-

षद ममय जनस्पुरमें अवाल पढ़ा और अनाष्टि हूं, तो मुनियों ने दहा दि राजा इल कोर्ने नो इष्टिरो राजाने पेसाई। विचा इलवा पाठ पद पढ़े में ( जो पारणने गाडा था उसमें मुनियों का मासपा और मुनियोंने यह मास राउपको कर निया था और वहाथा वि हे राउपा उसी मानसे तुरहारा नाग होगा इससे रावण ने उस पढ़ेदों दूरदेश में गाडा था ) लगा और उसमें जा नहीं दरसन्हें-

पत्र ममय पानहींकी भिगिष्मपूत्रन जातीथा नारर मिले उन्होंने यहा हि नेसा पति इसी पार्टिंका में मिलेगा जब उम पुरुष को टेस्पक्र रम पार्टिका में तेसा मन भोडिनहों तो जागलेजा कि यही मेरा पति ई-

ण्य ममय खयोत्यानी में पर शत्सस उत्तम होक्य महाउपटर वरनेलगा पिछतीने बहा कि जो जानही खपने हाथमें नीपक्की बत्ता देवें तो इस राज्ञम या नामहो चरन्तु वेमेसमयुर्वे भीक्षिण बार्गेजनी उसहाने पहानिया-

लॉंग्याये और प्रयोखा की गरीपर रामबंद्र की पादुराको स्थापित करके श्राप निन्त्राम अत्यात भरतमुख्ड में विरक्त होकर रहे और रामचाद्रके उनमे लीरने पर अयो यात्री को गये-गमपद्वती आवानुसार वश्मीर देशको जीता भीर पुष्तगावनी का राज्य पुष्कको और तज्ञातिला का राज्य तलको निया-

गालव ॥ विता विश्वासित्र-

जब राजा गालब विश्वामित से विद्या पहतु है तो बहा कि सुसासे दक्षिणा र्मातिये विश्वामित्र ने न अगीवार विया परातु जब गालव बहुत इटाश हुये मी विस्तामित ने १००० स्यामक्रमा घोड़े मारे मालवने तीन राजाओं हे यहा २०० घोड़े पाये पर दूराजाओं ने क्या कि इसको पुत्रदो तो और भी घोड़े देवें -तव ययानिका र या ( किसमें न्तना मूल शाक्ति घाडे जितने पुत्र उससे

च पदा कर लेव पान वह कारोहा बनीरह ) लायदिया और उन राजाओं से ६०० योडे और पाये थाँर २०० घोड़ों के परले में विस्वामित्र ने उस शीसे दो पुत्र उपन्न करलिये-

एक समय गान्तव की माता भूगते व्यक्ति होकर गाम्य के गने में कामी बाउर नेवन को निरनी पर तु राजा सायजन ने वितितन भोजन देनेरा प क्षत है वा तर लड़क की पानी छोड़ा तभीने इस प्रवा नाम गालर मीर

रालक्षीय इ हींसे चन्ता-अग्रिमनि ॥

विना-ब्रह्मा ( कानमे ) कोर कोई कहते ह हिरायिकापति नारे पिताह-स्त्री-प्रनम्पा ( जि.सॅने कानकीती की चित्रपूर में स्टाय मिरमया )-पुत्र-चन्द्रमं हुनि (ब्रह्माहे राप्ति प्रविक्षे नेत्रमें) द्वाक्षेत्र ( रिप्णुक्रेनारे ),

द्वमा (शिक्ते समे )-

णव समय श्रीमृति निवश तथ बरने समय ध्यासे हुये और अनुस्था से जणमां परनु कनाइष्टि के बारण जलवरी न यानी प्रत्मुखा वमयदनु लेवर बनमें सरहोड्डे भगानीन जलिया उसी जलवी अविद्युनिने विवक्तमें स्थापित रिया और प्यतिक्ती नाम क्या और वहींगर जियने बनेन दिया और यनको भी स्थापित क्या और अधी परनाथ नाम स्वरा-

#### राजाययाति॥

राज्य-हान्त्रतापुर, महाप्रपितामह-सोम-

रही-देरवानी ( गुन को बस्या ) और गर्मिष्ठा ( देरवानीकी चेरी)-पुत्र-पद्ग, नुरत्स, क्रमु ( देववानीके ) और हुव, पुरु ( गर्मिष्ठा से ) पपानि राजाने पदानिक्दे क्टामन लेलिया और इन्द्रमे क्रदने पर्म्या को वर्णनिक्या निससे सब पुषय सील होमये और देवती ने मिहामनमे क्रेन्निया-

जब वयानि राविष्ठण सोहितहुये हो गुरुरे गायने नानी वुवास्था नहहोनई पतनु जब मांपनादिया से बरागया हि यीने बोरे युव घरनी युवास्था नहा को दे सो मिनमत्तीर्थ पतनु वेचन युवने समीहार दिया नामे वुद राज्यहे स्वितारी हुये सीर दृशर युव गाय ने स्वितारी नरिह्य-

#### सम्पाती ॥

पिता-मम् भाई-गीपराज जिमने गवन मे गुडकियाया-

होनों भी नर एवसमा में जपने घर का महै बरके नहन न मूर्य के सिक्ट पहुँचे पानतुनेत न पहर रूपयात्र तो लीटनाया मार हतना निकट पहुँचाया कि उपने पान रूपों के नेवले कहाने होंद्र पह महत स्वरण रूपा है

पट्ट र पारतु नज ने पहर राष्ट्राज्य से साहनाय घार दुत्तरा सहर स्पूर्णण है - "महे पार रूपे वे नेज़ने जनाये घीर पर सदुर नपर रिसा नेबसे। मे राजन दुनि रापेसे निहते पपरी राज्य नेय उनहे रूपान्यों बीर समार्थ से नाम हिन र्यो राज्य रह जह समारत ने जुन सीमारे सीरमें राज्य साहित

बनके दर्शन में तेरे पत्र पिर अगेंगे केवल तू अनको सीताः शत्रुहन अत्थीत् शत्रव्र ॥ विता-दगर्य, माता-सुमित्रा, भाई-रामच्य, भरतास स्त्री-शतिकीत ( राजा जनक के भाइ श्रुतिकेतु की वन्य पुत्र-सुराह और वपकेत-

( 'ex )

जब रामचाद्र बन जानेलांगे उस समय शबहन भरत के थे बहासे लीटनेपर यह सुना कि मधराचेशीने के क्योको कृति को बनवास कराया उसको पहुत मारतिया परातु भरतकीने साथ चित्रहुर को भी गये रे-हुल्छात्रतार में अनिरद्धका अन रामचाद्रनै इनको मधुरा का राज्य दियामा जब प्रधी पा

तो यह मथुरा का राज्य मुचाह को विक्रिया का राज्य यूपके के पास चलेकाये-द्विधिट और मैन्द कपि॥ माला-परस्टरी-पिना-बारियन.

यह दोनों मार्थ और लंकाकी चक्काई में गमपन्त्र के सा

द्विविद ने १००० हाथीना बल्या और सुग्रीयका मित्र नह हिन्दिया में रहा जब इसका मित्र भौमासुर मारागया त श्रावा श्रीर वन्तरामभीने इसका क्वतपरंतरर पारणान-

सुवेणकवि ॥

कन्या-नारा (बान्नि वी भी )-

बरणने इसरी लंबा में रामपट की सेना के साथ भेगार

मैन का मेनाविधा-

#### शरभक्षि॥

विता-प्रमान-यह रामचन्द्र की मेन में साथ लकानी गर्व थे-

#### अगढ ॥

विचा-नानि, साना-नारा ( मुचेण करि की वस्ता ), घणा-सुतीद-किक्सियार रहेने सला-नामपन्ने वालिको सारवर सुन्नीय की बादवित्या और ध्वाद की सुबराज पनाथा-साम हनुसान्ती के साथ भीताकी सोजमें गये और पाद रणवण मनुद्र पाराव तो अगद को रायण की समझाने भागपा लगा में पद्मितिश हारोंने रावण के पत्र पुत्रको मारा और सामा की सोपयुत्त व्यवस हाथ कुमीदर पदानिया पायण की सामा के साम की सोपयुत्त व्यवस हाथ कुमीदर पदानिया पित्रको बालुने सामा के साम हुए पित्रके जुद की गरायने दशासिया और सुन्न अगदिशा कि पान के साम हुए सामा की स्वाप्त की साम की सामा की सामा की साम की सामा क

#### मञ् आग केटम ॥

बर होने 2- विष्णुरे बान रे बैन ने नारत हुव पीर नेविनी नरस्य हाने बरस्य हिन समाव कि वरस्य हुम पार्यने हुँदि मुण्यन माग्री हुम सिन्ती है मारे न माग्री - इसने देखों की प्यान्त करने भारत्य से 1000 करना हुण करने म्याप्त कर पिता कर नार्यन के देखी हुन हो भी प्यान माग्री के उने मोहित कराया हि नियों करने माण्या मार्थि कर स्वार्य और नियों करने माण्या प्रान्ती कर प्रार्थ और नियों हुन सिन्ती हुन हिन्ती हुन सिन्ती हुन हुन सिन्ती हुन करने माण्या मिरा उपीने हुनी हुन नियों दूसी हुन करने मिरा करने हुन सिन्ती हुनी

राकमञाण्डि ॥ षिता । इनामी कार अपन्या ने केरा कहने )

( >8- )

मारा काली (समारा शासन) भार २१ थे भी मान कमिनियों से उत्पन तुथे । उन्ह

त्रीर शेष प्रमय पापा मरमधे-स्मान इत्रमा निर्मिति स बहास गरूर और प्रीम

त-रनका यन समुख्यत्व में रचाया परन्तु इनके गुर नी। भिष्णतेलगे जय रहीने न (म ना ता शापनिया कि त गा काक तन पर पार सर्व यह पैश्य है-िगात्र ॥

यह राज्य पुरत्यमें रियापर ना और दुर पार गा यन न ने समय रेम यह को सिक्ट्र के टील से सिना थी रूपणने पापराण पताया जिसम उपन पानशीजी को

चल की जोग काम प्राप्त प्रारम्भ उसरी जीन्य व मण्डीज्या-ब्रिधिम अर्खान ब्रिजटा

यन सहसी पर्दे, भारत हा धीप नहा में सहसाह अ

F 7 3-

म्बरह्यण ॥

٢٠٠٠ الرو الإسماع الاسماع الإسماع الاسماع الإسماع الإسماع الإسماع الإسماع الإسماع الاسماع الا नार पीर परने कारण रूप रे पिया ह

ग्री तो यह ष्टचान्त गुनदर दोनों भाई समचन्द्र पर १४००० सेना लेकर पदगथे फ्रीर युद्धदरने पग्लीव हो सिपाने−

#### मारी द ॥

मारा-नाटना, भाई-सुराहु-

#### कवन्य ॥

यह राजम पूर्वजन में भवर या तिची जमर जुनेसा छवि इसरे गोवर का मजतूर जमें हमेटिया हिन्दे से गावित्य कि वह राजम होतर उपद्रवन्ते लगा तब रहते वसे बनासा जिससे जमा कि पन्ने जमाया हसीने इसरा जाम दव हमा हसरी जोने हमा को बेजनी भी जिससे वह मद भी बी हो सहस्व सेवाथा जय राम रह जानहीं भी जोगमें चले जानेने यह उसरों मिला धाँ रामपारी बसरा ति राहण होता है।

#### सुरमा ॥

यह रागेनी वार्तिमी राजसी थी त्य रत्यात्मी सीमारी लोजमें लाग वातेथ नो वह पानेगांडी रतुमार्गाने नगां में रामपान्द्रश वाम राग्यात्र से गुक्ते पाना पर्यु उसने नगें सामा सुख मैनावर गोंगी जिल्ला सुगद स्थानमें उसना हुना भारी स्थार रतुमान्नी प्राया समेरे प्रायान् रतुमान्नी सुगद्द पर्यू चर्मा बानशी राह निरन्तामे तर गुरुमा मसलहो आशिषदे बीली हि गुप सुप्तपादनीने बायरो सिद्ध रुगेथे-

सिहिका ॥

पुत्र सापू ( बुरम्पति रे वीयम ) यह राजमी पत्तालासामिनी समुद्र में रहती थी और जीवीकी पण्डाई। पष्टद्रकर स्थापीकीपी जब इनुमाजनी मीलाकी सोज में जावेने सो जनसे खन

हिसा परन्तु वारीयर-स्टिकिनी ॥ यह र तर्पा बर क्यांगिति आसर्वे रही थी तम हत्तवाकी संसर्वपृष्टे के तक सेंगर हत्त्व कर र का यह रामा बस तिको वह स्थापन होता-

न्य रणनं क्या कि हु-समझ्यान ब्यागा गत्तु राक्षक मारी से व्याहन क्षेत्रपाठी पानीना कि सामी वा नारकी माता है -पुरस्कन्यमूनि ॥

विवानप्रप्रापं वे कार्यस्य, च्या कार्यस्य के कार्यस्य

क्री-कुमी ( राजी बाबा । परता दूसरा पार दिन्ता ) दूसराची राजा की बसावेंगरी -वाद एवं वैद्याप नहां छोड़ार बचान र ना चौरावे नव मीना दर्स

... बेबर हुए वैश्वरण नेता छोड़ार बमान र का चौनके तर मुक्ति त्रास्त्र एक बेबरन के जन्मितियादसँके मुक्तिक सेव के लिक जनारिक्षी एसी एसीज के उन्ने की राज्यकी सर्वास्त्र

राज्यसगर ॥

ित्त-प्रातुष, स्वी क्षेत्र प्रतिस्ति-

पुत्र-यसमनस (वेशिनी से ) श्रीर ६०००० पुत्र (सुमति से )-पीत्र-यशुमान्, भपीच न्लिप, महाव्रपीच-भगीरय-

राजा आहुक जर बनरो गये तो उनकी गर्भिको झीमी जिसको उसकी सरितने दिन देदियाया उनके साथ गई रह सातवर्षतक गर्भसेरही जर राजाका देहान नुष्पा और वह सती होनेचली तो और्व्युनिने रोजिलाग और उसके पुजहुक्षा क्रिमका नाम मुनिने सगर (स + गर=विष सहित) रक्सा-

रानासमर महामनार्थे। या उमने बहुत से अन्वयेत यहाविये इन्ह दरकर यह के घोटे हो चुरातेगया और पाताल में बगेल्लामूर्ज के पीटे रापजाया राजाके ६० सहस्मुत्र योवशो हुंदरे वहा गये और मुनिने हो ला त्यारा जर मुनिने को रा युक्त भारत सौली सारे सन मस्म होगथे तत्त्वन्तर सगरों अपुमान वो भेना यह मुनिसे घोटेशो लाये और मुनिने कहा हि यदि गगाजी पृष्वीतलामें आर्ते ता तुम्हारे पुरवेतल्या पात्र ति तीन्ताराय गगारेतु तत्र विचा परन्तु मनोराय पूर्ण न मुमान्य भावियो को तिमाने प्रविच कार्य पूर्ण न स्वापन स्वपन स्वपन

तरस्या से निवने बोडा ब्या वदी तो रास्ते में बहुनुनिने पानररतिया वडी मार्थना से उप्तिने बोडा बीर गगारा नाम नाडरी हुआ-प्रवाने बहाया कि यह तेरी पुनीई ब्यार भागीग्यी बहुन येगी-

यसमजम पूर्व जन्म में योगी होनेने कारण मना नो बहुत दु म देताया इस से रामाने उसको देशने निकालित्याथा-

## वेन ॥

पेता-था, माता-पुरीया-

भुक्ते बर्गों व<sup>र्र</sup> पीडीने पीछ क्रम राजानुषे बडी नवस्या के उपसात युव

## निशक् ॥

शिवास । । स्वयं । । ।

निश्य में काह रे भारता है कि साम प्राथित है की प्रमान कि स्वार्ध के रे भारता है कि साम कि स्वार्ध के रे भारता है कि साम कि साम

मार्कण्डेय अया चिरजीविमुनि॥

दिता-एकए प्राप्त-

इन्दर दुर्दान थे नेनने के बासे उनने पुत्र क्षान्त उनकी सामु "क दर्दनी थी " वर्ष उदनान ने नी पुत्र सेनेनो यह ह्यान सुनार सान रुटेब ने इनारता तप बारे जन्मी सामु द्यामा और बिर ीनी हुमे-पिर तप दिया तो पासनी ने उपने महामलय निरामा परतु "नको पासयण मही-ननो प्यासनी ने नेनेंदा सार पदाया और उस तुगासका पास मार्थ-रुप्तपात हुआ।

## पष्टीदेवी ॥

चालन-भिनी, स्वयव्य-स्वतुत्रा और वालर गोदमें-दिवाही ची इनकी पुनावस्ती ह लड़वे वा बाद बालवजे उत्तय होने के

दिवारी की इनती प्रतासकी है लड़के का छ निन पीछ और माता प्रदूर्वे दिन पुनर्ताह-

## निमि॥

पिता-इद्यपु-

ण्य समय राजाने प्रिष्ट्रिशे या परवाने ये लिये तुमाया परानु प्रिष्ट्रिय द्वारा परानु प्रिष्ट्रिय द्वारा परानु प्रिष्ट्रिय द्वारा परानु प्रिष्ट्रिय द्वारा परानु प्रतिकृति वारित्रेय कि तेन नाम होजाय तर गाता विष्ट्रियों भी भाषदिया जितते वाति नियादरा है दे सामान्य प्रतिकृति प्रतिकृति के प्रतिकृति होते स्वारा महत्य प्रतिकृति के प्रतिकृति होते सामान्य महत्य प्रतिकृति के प्रतिकृति होते सामान्य स्वारा क्षिया के क्ष्या मिल्या के स्वराध स्वारा क्षिय का क्ष्या के क्ष्य के क्ष्या के क्ष्य के क्ष्या के क्ष्य के क्ष्या के क्ष्या के क्ष्या के क्ष्या के क्ष्य के क्ष्या के क्ष्य के क्ष्य

वाणासुर ॥

पिता-पंता, पितामह-विशेषन, प्रपितामह-शहाद भाई साँ थे। ची-राज्ता, पुत्र-पर, फाया-उपा, राज्यानी-गोणिवपुर, मर्जी-पूजाएट थीर राभारण-

बाणामुरने भिवका तपकर सहस्व मुजा पाई तक शिवमे लंडने चला महा देवने वहा तुक्तमे लडनेवाला उपन्न होगा और एक शलाका देवर कहा कि इसको अपने मका के उपर रवड़ा करनेव जब यह गिरपढ़े तो जानलेना कि तेस वैसे उपन हुआ। उसने वैसे हैं। क्या-उसकी काया उपा पार्विति से विद्या पढ़ने जाया बस्ता थी शिव पावती को ।वहार बस्ते टेरव इसको भी पति भी इच्या हुई तर पारती न ज नलिया और प्रदा कि तरापति तुमत्त्री स्वसर्थे भिनेगा उसरी इंदरालेना कही न उपगान धेमेही हुआ और उसरी संसी विवरेगा ने उसकी ढुँदा और हरनेथा। पर पुरुष अहमा का पोता श्रानि-रद्व नार्थ। था जब अनिरद्ध यहा आवनी पह शिपकी टानुइ शत्यका गिरगर्र बागासुर न जनगढ का बना बाकर उनके द्वामीन बाकरकारा यह हत्तात सुनार कुण्यु और बलार व बाग गर पर बण आव और बागासर की इस उपा सहित अनिरुद्ध ना लगने इसबुद्ध मारू ना ग्राम मानी सहायत की व्यापे थे परवात् बालासुर ने शिवरी बहुत सेवावी जिसस वह शिवरा गण-राज हुआ और उसरा नाम महाकार हुआ

मन् अथवा स्वायमभ्यमन् ॥

पिना-ब्राप्त हे दाहिने हाथसे, न्ह्री-शनरपा(ब्रह्मार परे हा से पुत्र-उतानराद, नियनून, कस्या-त्रेप्ती (प्रत्यशी थी ।, आस्ती (सी मनापनिरी की ), बसुनी ( दलमनापनिरी भी )

मतु क्षीर शतरापाने बढ़ा तपिक्या इससे नारायणने उनकी राजा टेप्ट्री ये यहा उपलिया और क्षिनेत्र कहनाये-

#### इन्द्र ॥

पिता-याराम, साता-कृषी, स्री-इटाखी सपीत मति श्रीर पुलीपा,

ग्रज-जयन मार्टिकीन पुत्र (पुनोमासे), चित्रगुप्त (सङ्गे)-प्रजी-जपनी ( प्रपभेप ही सी ), सुर-बृहस्पनि, धौरहर-वेनपत, राजधानी-धमरावती, सारधी-मातलि, मधी-यगगम, कापाध्यस-स्वेरः मुजा-चार ( होहाथाँ में सागी एवमें बच भीर पव माली)-

घाडा-उपै थवा, नाथी-पेगवन (समुद्रसे उत्पद्ध हुआ)-क्षाश्रम-मेम्पर्वत (रिज्यवस्मी का यनाया ), धन-नम्दन-दसरेनाम-शब, वशलाजन, देवपनि, एत्रहा, पद्या, मन्त्याप्, मप्या,

विटीजा, शुनासीर, पुरहून, पुरन्तर, मयबाहन, महेन्द्र, शतमाब, त्रिवस्पति, सुत्रामा, वासव, हपा, सुरपति, बलाराति, जरमभेदी, नमुचिमुटन, सहस्राच, ऋभुदा-

इन्द्रने एक समय ह्रतामुर को युद्ध में मारा-मैपनाट खौर इन्द्र से युद्धहुना मेपनाट रन्द्रको पकड स्वत्वा था तब प्रकाने उसे परवेक्स इन्द्रको छुड़ाया--

इ दने किसी समयमें गीतमंत्री स्त्री शहल्यासे भोगिक्या श्रीर मुनिके शापसे इन्द्र के सहस्र भगहोगये परातु बृहस्पति की कृपासे वे भग नेत्र होगये और तभी से १ द सहस्रनयन व हलाये-

एक समय देवताओं भीर असुरों में सम्राम हुया ब्रह्माने कहा कि राजा राजि जिसकी सहायता वरेंने उसकी विजय दोगी मथम अगुर राजिने पासगरे गानिन कहा कि यदि इ द्वासन इमको तेय तो इम तुम्हारी सहायना कर श्रमुरी ने नहीं माना परपात् तेयनोंने यह पात अभीनार की और राजाकी सहायतासे

विजयपाई इन्द्रने राजा से पड़ी मार्थनाकी तो राजाने फिर इन्द्रासन इन्द्रहीको दे दिया रानाके नेहान्त उपरान्त उनके पुत्रोंने देवनों से युद्धविया परानु बृहस्पनि ने कोई यन किया कि निसमे राजा के पुत्र अपल्होकर इन्द्र करके मारेग्ये-

रन्टासर्नापन के हेतु जबर राजाओंने यज्ञारिकौ तथी २ इन्द्र उनके यज्ञादि अष्टकरने का उपाय बस्ताधा

जब मीडिनी ध्यानान्ते ब्रामुन देवती को रिव्यान्त्रिया तो बहामारी देवामुर सद्रापष्ठ्रया जिनमें २८ वर्ग सहायता को नमुचि और पारशाचस आदि और मारेगर्थे इसी से न्द्रका पाकरियु भी नामहै-

### बृहरपित ॥

पिता-अभिरसक्ति वर्ण-त्राक्षण, स्वृत्ति-वयलाकार, यक्षि-प्रक्षय - अर्था-नारा--एप्प्र--कर्त शुरुका भेला और गुरुको क्या देवपानी इनसे विवाद करना चाहा परन्तु वरने हुनकोन ना नाकर नदा अनिकाद विवाद और उसके जापसे इनहीं सर्ज निया भूलगढ़ आर उनके आपसे देवपानीका विवाद झाहाण से नरा जुला विज्ञुहाना प्यांति के साधनुक्ता)-

पुष्प र-राष्ट्र (मिहिना गांनकीस )-आर्ष्ट्-उक्ष्य (जिसकी स्त्री समता से ज्रहणतिन भोगतिया और समताने उस सभिते गिरताया जिससे सम्द्रानक्य और सम्द्रान को राजा अस्स (कृष्य-नहेशुत्र ) वे यहा पहुँचाया उन्होंन इसना नाम विनय रस्मा-

(दृष्य के पुत्र ) प्रचार प्रकार के कार इसना नाम निर्मय (स्थान पर समय प्रच्या कृष्टमति वी भी ताराकी इस्तेनाय इस नाराच देवन सें (कृष्य के को लोग ने से सामग्रहण प्रचान के लोग ने से सामग्रहण प्रचान के सामग्

षद्रमा के पास चलागया और चारमाने उसरी तीव्युद्धि देखरण उसका न म पुत्र स्वना-मृहस्पति देवताओं के गुण्ह और नवग्रहों में एक ग्रहेंहें-

## विञ्वकम्मी (त्वष्ट्र)॥

विता-वरवप, माता-महिति, कोई वोई कहते ह विर्डनके विशा बर्माई-क्ट्री-नया ( एक नैत्यकी बन्या ) पुत्र-विरवरप श्रीर् नल ( मृन्दरी से )-

षणं-रवेत, नेन्न-तीत, अख्य-ताहुर, नूपण-सोनेना दार तीर करण-विराहम्भी देवती के राजेह हारोंने व्यनेक महार के व्यव्य और वाहन और देवलोक और भगवाय की मूर्ति और मन्दिर बनाया-पहिले कारीगर दनहा

दबलाक आर अगसीय का सात आर भारत प्रताया-बाहल कारागा दनका पूजन करते थे परनु अप उनके घटले घपने ? बाह्योंकी पूजा वस्ते हैं-नल और नील भाईथे पाल्यावस्या में समुद्र तटार रोज्यकर और विमा

नल भार नाल भाइय पालाबस्या म समुद्र तटार राजकर धार विभा मुनिको मूर्नियाँको समुद्रमें फेंक दियाकरें मुनिने शापत्या क्रितुक्हारा फेंकाडुबा प्रथर पानीमें नहीं हुरेगा-इसी बारण समुद्र में सेतु राजीने यात्रा-

वि चरप को स्त्रिने ध्वना पुरोरित बनाया परन्तु यह देश्यों स मिलाया तप इत्त्रे हसको मारदाला कर विरामणा ने मत्र परत्तर हतासुर को उत्तरपत्तिया जब उसरो भी इत्त्रेत भारा सो विज्यक्षों ने युद्धिन ध्वार इत्त्रेत विज्यक्षणी को वस विया-विरदक्ष के तीत मिर से जब इत्त्रेत इसके मिलाट सो एक मिरसे कबूबर, कुसरे से मैक्सा धीर शीतर सीसरे मिरसे उत्तरप्तर्य -

# भगमुनि ॥

पिना-प्रक्षाकी त्वचासे, युद्र-गुप्त, ऋषीवा, पत्त्या-घाता, विराता, श्री, स्त्री-म्याति-

ण्कममय देवासुरसंब्राम हुन्या पान्तु शुक्रकी मानाके कारण नेवनों की विजय

नश होतीथी तर विष्णुने अपने चक्रमे उम सीका शिरकाटलिया इस भनीतिपर सुनिके शापसे विष्णुको ७ बार पृथ्वीपर श्रवतार लेनापढा-

षक ममय सन्दर्शन में तीर मुनियदली में यह बातवारी कि तीन देवों कर्माव क्रमा विष्णु बरेश में बोन श्रेष्ठ हुए मतरी परीज्ञ को मुणुर्श परिले प्रसाके पासगरे और विना मुणापिये उँगये तो प्रणा बहुत मोशितहुँ स्पृत्री लानिता कि प्रसा रतीशुर्णीई पिर बहारे व पासगये नव से मिन्ने को चेत्रे तो मुनित न्यपता मुद्दे परिले प्रहारे के पासगये नव से मिन्ने को चेत्रे तो मुनित न्यपता मुद्दे परिले प्रमुले नेर पारते तोई पार्मित्रे राहे तिया मुणुर्गिने उनहीं त्राचे परिले परिले के प्रमुले निवास मारायण ने पासगये और उनहीं प्रपत्न व परिलेश उनहीं ज्ञानित परिलेश निवास मारायण नागपदे और मुणे प्राप्ता कि भी हात्री की चोट आपके पर्या में ज्ञानित मिन्नो सानीशित्री मुणे प्राप्ता मारायण की प्राप्ती में सहीके तिर्वे पत्रवाण नी प्रप्ती में सहीके तिर्वे पत्रवाण न

जर दशने व्यप्ते यन में महादेव का भाग नहीं लगाया उस समय भृगुपुति चनहे पुरोहिन ने इसकारण इनकी नादी उरराष्ट्रीमई-

चनरे पुरोहिन ने इसकारण इनकी टाकी उरराईगिर्के-ूजन राजा नहुपको इञ्चामन मिलाया उम समय भूगुने भगम्ख मुनिकी नग

में घुमकर राजाकी शाप निवाधा जिसमे राजा सर्प होगयाधा-

पर समय पुलोमा नामी ही। वे साय जो एक अमुरनी मागी थी अगुने विवाह रहित्या वह अमुर उम कीनी खोनलेगवा और अभिने वस अमुर की महावता नीथी इस कारण मुनिन अभि को गापदिवा कि नू मांभवीही पर नू पीड़ेसे द्याहरिक कहा कि जो उम्दु नू सायगा आयोत जो वस्तु तुक्षमें जलेगी यह रवित्र होत्रायगी-

यक् समय कार्योरे राजान्यिनासी वितहाय से प्रातिनदी भरदानने यहा यन्त्रिया नी राजारे कर्नन नामी पुत्रनुष्ठा उमरे नमे वितहस्य सुगुर्नीके पाम भागगया मर्त्यने वहाभी पीटाविया भृणुमुनिने कहा कि यहा कोई स्थिय नहीं है यह तो प्राह्मण्डै इससे वितहच्य नेरोधारण व रनेराला प्राह्मणश्चिष्टमा— भृगुमृनि की ज्ञागिष से सगर की एक श्लीके एक पुत्र भीर हुसरी श्लीके साठ सरस पुत्रहरें—

वामन अवतार॥

पिता-वरपप- भाता-भदिति-स्त्री-वपला (जो वपलसे रापग् हर्ष्णी ) और वीर्षि-

पुत्र-सुभग (वीर्तिमे )-

यह बबतार वेताशुनमें हु साथा-त्रव समूत्र प्रधानया या और विच्लुने मोहनी रूप पारखनर समून देखों को पिलाटिया तो बिलाने देखों को भगादिया और इन्द्रासन जीतिलया-इन्द्रने मृप्रका रूप धारख सरके और कुरेर गिरिशन्वारूप पारख वरके रहे परवान अनितिने तबित्वा निससे नारायख ने वामनरूप रोक्ट पनने यहा तन्मिल्या और राजाविल को छलकर सर लेलिया (बिला की स्वाहरों)

#### मस्स्य अनुतार ॥

यह मगरान् वा ध्वतार सत्यपुग में हुआ-महात्रलयके आवर्षे जब तका सोनेलगे वो हयबीव नामी राज्ञस बेनें वो चुरालेगवा-इस वारख नारायखने मन्सव्य ( गक्री मदली वा रूप) धारखिया-

द्वारिक् देशने राजा सत्यत्र (जिसने) नारायक्षने पीडिसे मनुना व्यथिरार देनर श्राद्धेव नाम रनना ) एक सभव वीर्तियाला नटी में अर्थ देनेगया ज्योंही कल हाथमें लिया त्योंही वह मदली हाथमें आई राजाने पिर उसको जलहीं में बालटिया मदाटी शेली हेराजन! मुक्तनो हम जलसे निरालले नहीं ती मुक्ते



ने देनतों से बहा कि मन्दरायका को मणनी और बासुकी की रस्सी बना समुद्र मयो को तो १४ इस एसमें निक्किं। (दे व इस ) उनमें से ब्युश तुमकी विला-ऊगा निससे तुम क्या कि सकर को जानोंगे (नेकी मोहनी व्यवतार ) मन्दरा पलका भार सैंभानने के हैं। उस समय भगवानने कच्छा व्यवतार लिया और उनकी पीठपर पूर्वन हो रहतर मुद्दर को मथा-

#### जरासंघ ॥

पडायरी-चन्द्रभशक्ती में देगो-पिता-बृहद्य- माता-राधी, भाई-सत्यितित् (सीनेली माता से)-

पुत्र-सर्वे किसने बगमें नेबापी राजा हुया जो उत्तरारह में वप बगने हैं थीर बजिता के अन्त में उनसे चन्द्राशी राजा हुया जो उत्तरारह में वप बगने हैं थीर बजिता के अन्त में उनसे चन्द्राशी राजा उत्तर होंगे-

फन्पा-धन्ति थार माप्ति जो बसरो द्याही वी-

सुद्रम्प की यही हानीके पुत्र न होतथे एक्मुनिने एक साम देवर कहा कि इसके लानेसे पुत्र होता टोनों समियोंने आधा २ करके सालिया जिससे उनके साधा २ पुत्र देवाहुमा जग नामी राज्ञमीने उन दो भागों को जोड़कर एक बाटक कोटिया-इस कारण उसका नाम नगसा मुख्या-

जब श्रीहण्णने बसरी वनिस्यातर अस्तर वेद्स ? स्वाहीरणी दल लेकर ? असर लडने को जाना परन्तु हारगया स्वाहरवीवार काबुल के राजा काल-यक्त की माप लेकर लडनेनाया तब श्रीकृष्ण गर्यवाटन प्वतपर मागगये जहा पर राजाचुण्डुन्द ( सुनुत व की क्या टेरो ) मोते ये बालयक्त भी प्लागमय राना जागये कीर जनहीं हीटि वालयक्तरर पदी स्थीर वह सम्म होगया-आर अगामर यद्गीरायों से लहतारहा सीक्य सीर वल्हाम प्रीवर, मागगये स्थान जाग व्यारिया श्रीकृष्णने इस सीच को सुमाया सीर हारकारी की चलेगरे-

#### बद्ध अपतार॥

धर समय ह ररेरर अराज्यहा तो ज्ञानि विश्वनय राजामे नहा हि तुम दिशदासने नामम पृटीमें गरणको नो यह अराज्याने पर्यु यह उहसे थी हि ज्ञानको पृर्वीको छोड़ने दें हम कारण महान्य को कामी छोड़नायहां और निवादाम किमारी सी स्मेगमेसीटीनी सामुक्ति नामकि कामी कर प्रिस्त में राज्य करन नाम हमार महान्य और नेजा निष्णु के प्रमाय कर किसारी बैंद्र स्वयन प्रशासन कामीने जीर जिला में निवासी अस्त्रेन करने हैं उहरे यहारर सर्व भी पार्मीत ने नामने समिद्ध हातर पुरुषे में निर्म्यु के सी मौद्धान विम्यतानको जनमी सी सामक्ष्य मानका नाम हमार हमारिया हि निया दास का वहा निर्मुखा तह बैंदि की जामणा स्थापन राजाने कहा कि स्मार्ट्स करामें हिर्मा तो नियासन कामीन स्थापन वा नियासन कामीन कामिन बनवाया सीर सुग्य स्थान पुत्रको देवर समानीरपर हिमी कुरीमें हुवगया –

## गोतमपुद्ध ॥

विना-मुदीरन, माना-पणरपी, नाना मुत्रपुद, राजपानी-रिपरपर्टु-यदा-जन्मदात्रिय, स्त्री भोता (श्रदाणि की क्या )-

पुद्धके जामके सावह दिन इसकी माना मरगई उनहां पापण उसही भौने ने दिया-

कह सबय मैनवर्ड हो सरगी निहली तो गाने में हट गुरूप भीर रोगी सनुष्य भीर बुल्ह स्पीरकी सिने ने रहत बैगाय परामहिता भीर सम्बद्धिक शी दे पाता नहां का पाता - वैसरों में तहर यह मामाहिता की राजदूरि भीर सुद्धि संभी न पाहर राजदूरी में पहिला के प्राप्त की मामाहिति हाले पाता प्राप्त सिनी की न पहर राजदूरी पर बताया की हाते हैं है निहिता है राजदूरि निहिता में सरिषुत्र कात्यापन भीर मोदगल्यायन हैं विद्वार रे राजाको उसके पुत्रने महर-दाला तर बाँदात्री परा में सरायस्त्री को चलेगये-बहाके राजाप्रसेनने यौदमक को क्ष्मीवारित्रया बहासे लीटने समय राजमहरू और वैसली द्वेतिदुधे कुशि-नगह में पहुँचवर माख त्याग किया-

#### करकी अवसार ॥

क्त मापरेश में विश्वास्कृतिक राजा क्षेणा यह सब द्वितयों वो जासका और र जातियों को राज्यरेगा तब जारायण सभल में एक ब्राह्मण के यहा कर्ना जाम से स्वतारत्तें और सब ≯रेड्सों का नामकेंगें~ क्य-रवेतवर्ण. याहन-स्वर्य. अस्त्र-स्वर-

#### जगन्नाथ ॥

राना इन्द्रपुत्त (सूर्धवा पुत्र) को तरकत्त की इन्द्राहुई तो सुनियाँने एका कि जो अंकृष्ण को जड ज्याने माराई जनकी अक्षिप जो पड़ीई उसकी सूर्ति वनाक्षर वहींना में स्वाधित कराईये तो ज्यावत सुनिक होनी इन्द्रपुत्र के मधिना वन्नेनर पित्रपत्त में स्वधित कराईये तो स्वाधित कराईये तो स्वधित कराईये के स्वधित कराईये तो स्वधित कराईये तो स्वधित कराईये विकास सुनिक वानोलतो नन पन्दर दिन व्यतीत होन्ये तो सानाको सन्देह हुआ और विदायक्षी को देखनेगये यह जानकर रिक्यक्षी को स्वधित कराईये अर्थ का सुनिक सुनि

इसरी क्या इसपकार है कि नारायण लस्यी सन्ति बढीमा के नीलिमि

वर्षतपर रहेवेथे और नीलमान्यके नामने मसिद्देशे और अस मृमिको मोचनेत्र महेतेथे इन्द्राइनि दर्शन की अभिज्ञापाकी और अपने पुरोहित के माई विचानित की यह देग्नने के लिये भेना जब वह सामा देखमारे तो राजाने सुरान समेन नीलवान्यके दशनी तम्मान किया पहने नीलमापब अवद्रीन हैं। मो तमा निस्सा प्राप्त का आकारामणी हुन कि तुमको नीलमायब का लगेन नदा होगा लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करों—नामायक आपकी निरम्भी का उस प्राप्त करा माहित और दिस्मी का उस प्राप्त करा साह होगा लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करों—नामायको आपकी निरम्भी कर उस प्राप्त स्थापित करों—नामायको आपकी निरम्भी कर उस प्राप्त स्थापित करा माहित और स्थापित करों—नामायको आपकी निरम्भी कर उस प्राप्त स्थापित करा माहित और स्थापित करों—नामायको स्थापित स्थापित

## मरीचिऋषि॥

पिना-प्रकारे मनमे, स्त्री- कला ( करमगुनिकी वाया )~ पुत्र-रज्यस, कजा-

#### परीक्षित ॥

दादा-अर्नुन, विना-धिभाषु (सुनद्रामे) माना-उत्तरा (राजा रिहाद्की वन्या )-

रत्री-राजानिसद् की पानी, पुत्र-जनभेत्रय व्यक्ति ४ पुत्र-

त्रव राजा परीनित गर्भने थे और युनिष्ठिर गरीयर्परे तो जरूर जामाने युनि ष्ठिर आदि पा तें भाइवायर राजार चरण्या जमीमें से पर रुग्नि जिस्सी और उत्तराहे उरू में मुसर्ग पानु श्रीरामाने गर्भा रज्ञा है—महामान के अन्तर्में जर कैरेर पान्य राजारतीयया तो शहार राजार्थमित में राजाते सम्पर्भे बिस्तुत आया राजा वरिखा हो मार्गनेल पानु उर्ग राजारों रामानिया नव राज्या जाते पहा हिन्नू हिंगा, नैर्याचे पानु स्वाग भोति, हर और सोने में रह-पार सपद राजा जहार निज्ञाने और हिगादिया करियुत को आपनेत्रय निन्ती राजा स्वान्द्रय जीर रैकीट अवना जिलीखपिके जिस्त्र पानी मार्गनेत्रय परन्तु उम समय मुनि प्यान में थे इस बारण सुव न हुई राजा मुनिरे गले में भरा भार दानवर पलेगचे मुनिरे पुत्र शूगी क्रियेन राजावो शावित्या कि प्यान के सावरें निन यही साद मुक्तरों देनेगा-तव जामी ब्रूमिनेटे प्राप्त गिर्म्य सुमुक्त यो राजावें पास भेजा अपने राजांसे शादरा प्रचान वहा राजा रिस्क शेवर नामानीरार पुरदेवनी से श्रीवद्मायान सुनहर मुनदुवे उनके पीधे उनक्ष पुत्र राजाहमा-

प्तीक्तिने एक सतस्त्रन ब्राह्मण को पुर धनावर भरववेषपत्र विचाया-

## धृतराष्ट्र ॥

विना-स्यामी, साता-यम्बरा-

्रि.-गावारी भवता सौदाली ( वंबाग्देशके राजा हुना की क्रमा )-स्टापिकी क्या हम्बनु सकाको क्यावें नेन्दो-किन्तु प्रसम्ह के दिवा

्टरिषि की क्या ानातु राजाओं क्यांके तेनी-जिन्तु पत्रराष्ट्र के दिना अपनी क्षीने भाग स्ट्रक्र नीगित्या इम कारण धृतराष्ट्र अपे उत्पन्न हुये-

त्र राहु ( पुरान्द्र के मार्ट ) करेर रेस्तनेत्र त्र स्वासनी आवे और गा भारति उनने रा बुद साम स्वासने साम समावा उन्हें रे०? दुइटे शिवा और समीरो टिपा जिनसे दुवीं न साहि रे०० बुव और पुर बन्ना दुसरन हुई इ.हीं मात्तरों सामास बीच्युमान

र र होप्रोट्टर पायों माई बनिने गी. ने दूषीरन पादिने राज्य न घोड़ा इस से न्यूय सिरोप्र हुमा परनु पुत्रसध्ये रिस्तिनपुर वा राज्य पायने बुधीको निया प्यार सार्यवस्थका साथ पादवको दिया-बर्सिस टार्सिक प्रकार वसाया

धाँर रहनेली-

### दचप्रजापति॥

मप्य नाम के स्थान - पिला-मझाके दारने भारते हैं

( 5=2 )

क्री- र प्रता ( पेरप्वत की क्या) र स्वर्णा (समुद्र की क्या और जिसमे

त्यापुत्र मचना नामी उत्पक्षहुथे इन प्रचेनों की स्वी महिषाधी-मक्ता

र्थीर वंदम्भि की कथा देशों ) व वीरनी (वीर मनापति वी व या भीर निमम सर्व। श्रह्मात उपाका जाम हुआ }-दाने उमाना विराह महानेवने साथ कर्रात्या वर समय समामें दत्त गरे

इनको नेगकर श्राटरपूर्वर सब काई बढ़े परातु मनादेव नहीं बढ़े इस कारण ल्लाने बड़ा जो रहिया और अपने बड़ा शिवका भाग बनमें बाल उसलिया संबी

शिवरा तिराटर देख बन्नानल्में भरम होगई शिवरे गर्गोने बन्नवि वस निया धीर बीरमद्रने टलका किर कारलिया परानु पीछे कियने कुपाहरके पर पहरे

का शिर बोड्डर त्लाहे। जिलारिया तर में तल बढ़े शिरमेरी हुये तभी में मनुष्य शिवसी पुत्रा वक्स की भारत वालका करनेत

दुसरे जप की कथा~ पिना-मनेता, माता विस्तोता~ क्ट्री-समित्री अन्यात् वस्ती ( पत्रज्ञाय वजापनि की काया )

इमी बीने हर्पण्य प्रान्ति दशमहम् पुत्रहुवे उनकी नास्त्रमुनिने ज्ञानसिमाया हि वह बिरल हो इह यामे चलेगय और पिर घर नहीं आर्थ तब दाने नारर

को रापदिया वि तम पन स्थान पर ती घडीने मधित न तहरमकीने-नदनन्तर ठस्ने उसी भी में ६० व या उपन क्या उनमें स नगह या धर्मको दिशह टिया-टर्गे इत्याच्या है नाम-उनशैस तान-रनशीमनाम-³ मृत्यू इडिगेन 777 • लम्ब নিমুন चिर \$ **477** HT. स्वर्ग ميدو لا 277

| ( | 3 É À | ) |
|---|-------|---|
|---|-------|---|

विरवेटेव ध विज्या ६ साध्या धार्थिमिङ साध्यगण ७ मृतवनी रुद्ध, वरेष्ट्र ८ समु धप्रवस् ६ महर्ना मुहुनाके देवना १० सहस्य सक्त काय

टो बन्या धनही विचाह िया एसमें पर का नाम था कराया जिससे

गरद झाँर ११ रट्टाये--

टो काथा अंगिराको दिवाह निया उसमें एकका नाम स्वया या जिससे विनर्गये-

दो बादा कुमान्वमञ्जापति को दिवाद निया उसमै एक का नाम भारति था जिससे पुपदेश हुये-

सनारम राया जिनहो नज्ञ बहते हैं (दे० नवष ) चाद्रमा की विहाह टिया घाटमाने कृषिका का निराटर किया इससे दसने घाटमाको गापटिया

जिमसे पन्त्रवाको सुपीरोग शोगपा भौर सब नसूब निम्मन्तान गरी-

सोलइ वाया बन्यपनी विवाहित्या~ एनरेनाम-रनरी सन्तान-रै विनना गमर, सरम् मर्गादि 3 0 -३ पत्रगी पर्वामा? ∢ पामिनी िर्देशनिह ६ नेपी उलग

६ सरमा बनेवारि पाव नगरे और ( १६६ )

৩ মার্ট্রা सूत्रे वा बान आदि ⊏ केषियज्ञा विरह्मारि

• #51 वासार

वनार १० ब्राह्म

भ समा रानम १२ अस्टि।

गरा दि योडे प्रादि गुम्मा है जीव १३ वाष्टा

१/ दर नानग्रान्

१ • दिनि हिग्गयक्तियु और हिर्द्याल

१३ अदिनि मर कार पश यादिनेत्रता

वशिष्ट ॥

विता-प्रयादी ररामणे,के इको रहते ही विवादम्यान वरावीशीक्षेणनी-

क्यो-प्रान्ति पुत्र-स्मित् अभीत्र-मारा (गुप्देव समादे०)-६- रायव राम्य में ताम बहुरही गया परा पर शे लिए (शोराच्या वे )

भिन्ते र प्रदेश गान ने मारा दूसरा बारता और राजाने पुरोतित राज्यीत पश्चित दा का पार रहे भें के कुरापास बनाया परि भी पन बॉशह की मिला और म पत्रा मान बाजहर राजाही राष्ट्रिया हि तुमी १२ वाला राणम होतर स्थाप र एना कर रसी राजाकी शक्ति भी शापिया था कि उसने रायम

शें शीत के मज़िया∽ बद्ध समय राजानिय ने गीतम को पुरीदित मान यह कराया इससे दिग्छ

ने बन्ह्या ज्ञापिया ( निवि इ०१० ह-बन बीज्य राजा सीलमाडे प्रीहित होते हैं। सिराधिय ने भी पर्श राजा

दा बुर्रोगेन होना बाहा जिसमें होने में विशेष हुमा बीछ। हारमें शिरा

भित्र इसहुषे और विरुतामित्र के शापक्षे वशिष्ठ भी पत्तीहुषे और टोनों सुद्ध वरने लगे परन्तु ब्रह्माने निवारण किया-विरुत्तामित्र क्षत्रिपक्षे ब्राह्मण होगणे इस सगण और भी विशेष या-

विशष्ट राजार नासके भी पुरोहित थे-राजा आउद्देशके विशष्टने प्रमेही यक रराया था परनु राजें की इच्छानुसार उसके करणा हुई तब राजाने वहा कि मेरे बच्छ, तो दुजरी थी-तब प्रशिष्टने उस च याती पुत्र कर,दिया-

#### वाछि॥

पिता-ग्न्यू, राजपानी-सिन्धा, जी-साग, पुत-मद्दर भाई-सुप्रीत-ब्रह्मानी शामुसे एक बातर उत्तराष्ट्रचा पीछे वह सागर ६० होगया उससर हन्द्र मोहिनदूषे और रन्दना पीटवें उस खोडे पालसपदा इसीसे वालितुय और सूर्य मोहिनदूषे और उनहा पीटवें उस खोडे पालसपदा इसीसे वालितुय और

बातिरे दासहय हार्यादा बाजा और इसनी मुझाने बुद्धियान कि जो वेरे सम्हान लड़ने जाने उसना जाचा बल हुफ़में जानायान इसीसे र मबाह ने बाजिनो हुनके जोन्से माराया-

मनपण्डर्नतनर मनाम्हिपार व्यथम या दानिने दृष्टीभ राजुण ते जसी पर्वतपर-पण्डरण मारा और जसता रिशर मुसिके ज्यरपड़ा तरह कि गारिय कि तो सूड्सप्रकापर किर जाते ॥ ते भाम दो नाया। इसी कार प्रवासि बस प्रवेत पर नहीं जाता था और सुर्जीक दहींतर दालिके क्सी कि थे-

पठ समय पायाची राज्य दिग्ष्य नगर में आया पाने में वडा स्वर रिया बाल्नि उसको स्वेदा हि मागण्ड एक क्लारा में पुलाया पालपी उस क्लाम पुले और सुब्रीयों कादरा के द्वार पियल मिया और वहा कियो पट्ट दिनमें में दिए न साल तो जाननेना कि असुरोन सुके मारदाला सुधीन पुक्त भास तक बस कादरा पर रहे जन दिन की धारा निकली हो नि-राशहोक्त उस गुकाको एक पन्यरसे नन्दकरिया और नगरको आये भीवधीन सुधीय को गरीपर वैठालदिया जन गतिल उस राम्बसको मारकर आया और सुधीयको गरीपर देता तो सुधीनको निकालदिया और राज्य और उनको सी को हरलिया जन सुधीन और नामचन्द्र से मिद्धताहुई हो रामने पालिको मारा और राज्य सुधीय को दे अगदको सुदराज किया-

यालिने एक रात्तस दुरुमिको मारा ( दुरुमि क॰ टे॰ ) जिसकी इड्डी कई कोसमें पढ़ीथी-

पक समय वालि स्नान करने लगे और सात तालके फल भोजनार्थ सर दिया उसने एक सर्पने स्मालिया वालिके ग्रापंस उस मर्पके तनसे सात ताल के हुन्न हो और रामच दुने उन हुनांनी एकई। माणसे क्षेत्रा-

### जडभरत ॥

पिता-ऋषमदेव, माता-जय ती (इट्सी वन्या)-इ.मी-प्यजनी (विश्वदरफी कपा) पुत्र-सुमत और पृथ्यकेतुःबादे । पुत्र-राजामस्त दशसदस्य पर्य सन्ते तप हेतु पुलक्षश्रमनदी पर जारें

राजामरत द्रश्मस्त वर्ष राज्य करके वर हेतु एनस्थ्रमन्ती पर लावरे ख्यानक एवं सिंहने एक गर्भवती ही का भीदा किया नरी पार होते समय छाने पेट से बचा गिराइत तर राजाने उत्तको पाला पर दिन वह बालक भागरर वन वो चलागया उत्तके शोच में राजाने तन त्यान रिमा और दृष्टी जनमें हिरागुहुवे और उनको पिजने जमराष्ट्रवान अहीं मुला असरे पत्याल एक जाझागुके यहा जन्मीलया और वहां भी मरतनाम रश्यागया और बीजड रूपमें रहेनेलों उनके भार्यों ने उनको सेनदी रसवालों पर दरदिया बहा से पक भीज उनने भार्यों हो जनने ने स्वति हैंतु लेगया भट्टनासी ने हरिमक्त नान पस भीलार गिर दगरदाना-

एक मध्य राजा रहाण ने इनके ज्यानी जिक्किमें लगाया कुछ दूरजाने उपरान्त इन्हों ने रहनण को ऐसा हान सिसाया कि यह वनके पर्लेगपे-तदनन्तर मरतका ज्ञानसास हुमा-उनके पीछे उनका पुत्र सुपन्त गरीपर पैता चौर नैनमक्का प्रचार विचा-इनके पीछे प्रतिहार खादि राजाहुय-

#### राजा भन्तन् ॥

पिता-नरीप ( राजाभरतरी पाईसरी सन्तान दे और राजाभरत पुरुरी सीलदर्शी सन्तान दे ) स्त्री-7 गैगा, > सरदरती ( मन्दगेदरी )-पुष्ठ-भीष्यपितापद ( गुगामे ) शिवचत्रीर्थ और विश्वागद (सरदर्गी से )-

त्रव मरवरनी कारी थी तर पारास्त्रुनि के भयोग में ज्याननी कुपै-सम्ब यनों की माना आदेका अपसरा थी-एक संबंध आदेवा मदलों के रूपमें थी उसी संबंधी मायदर्श का त्रम्म कुमा निस्सी उसका नाम मत्योगरी कुमा-

इन पुत्रों में भीव्य को ब्रह्मचारी होनये चौर विश्वनद को इसी नाम के एक मार्च ने मारहाना चौर व्यासकी तर करनेन्त्रों तन विधिवतीयर्ध निम्मानान मेरे को भ्यास ने चारनी मानानी मानुनार उमकी विश्वन क्रियें ( कार्री मोराडों बालामी) में दिखाई किया को चन्दिता के पुनराष्ट्र ( च.वे) भीता चन्द्रातिका से पोट्ट ( रोगी) चुकटुये तर साथनती में च्याद्रणी कि चस्प्य

युत्र वरस्य बसे-मन्दिकाने भएती चेरी दिलता को भएते रूपमें स्थानके पास भेता लिएसे विदुर हुये परचाद् स्थास वनको चलेगथे-

नद्गार भोष्य दन नदरों हे नायने राग्यों सभाना जब मधाने हुये ने भुताह नो करे थे और पिट्ट भेरीनुष थे दनते साथ नदी दिया याद्व हो सन्त्र दियान्या- पाण्ड ॥

दादा-गम्बनु, दिना-स्यामधी, माना-स्यामिना,

. स्वी-एथा (कुन्ती ) श्रीर माद्रो-

पूरा क्निमोनिक रासकी इससे इसका नाम कुनी हुया उसने दुर्शसा ने परिचया था कि यह चाहे जिस देवता में पुत्र उत्यक्ष कराने असने मूर्य्यको समस्यकिया और पुत्र कुत्रा उस पुत्रको नदी में में स्वित्या अभीरत सार्यों की स्वी राथाने उसका पालन विषया और उस लड़के वा नाम बासुसेन वा राप्ये हुया पर तु उसने महावली वरके उसका नाम कर्ण स्वस्ता दूसरानाम वैक्लेन अस्यीत विकर्तन (सूर्य) के पुत्र वर्णने भीमसेन के पुत्रको मारा पर पुत्र प्यात् इस की अर्जुनने मारदाला-

माद्री माद्रदेश ने राजा शन्यशी क्यापी एक समय पादु अपना राज्य अ यने भाद भीष्य और धृतराष्ट्र नो साय खी सहित उनमें अहेर रोजने गये वहाश पुर इरिक्ष के जोवेशे (जो मुन्तिथे) मारा जनरा जायहुआ कि तुमभी अपनी सीकी गोदमें मारेजायोगे-इस कारण पादु ब्रह्मजार्ग हागये तय पूमाने पर्यराज मारे स्प्रत्य किससे युशिग्निट्ये और बायुको स्मरण क्या जिससे भीम भीर स्प्रत्य अर्जुनहुने-और माद्रिके अश्वितीकुसारों से दो युगलपुत नहुन और सहदेवपुरी तदननगर पादु मुनिदे जायशे मुकरर माद्रीवेयासगये और उसवीगोद में मर्गय-त्यपार्ग मार्थों ने वनसे आकर अपना राज्य धृतगष्ट से लेलिया-इसीसे पुनराष्ट्रके सी पुणों से श्रुतार्ड्य और अन्तव यहामारतना महायुद्धा-युत्र-? मुथिग्निर (जिससा युत्र देवक परिसीसे) अभीमसेन (जिससा युव पदो

रुन्य हिटिक्या सी से ) ३ सहदेर (जिसका पुत्र विजय सहोतास)-४ नकुल (जिसका पुत्र जिसित्र कर्णमवीसे ) ४ श्रवुन (जिसका पुत्र श्रीभान्यु सुभद्रासे श्रीर बचुवाहन श्रीर ईरावन श्रन्थासे)-

कुन आनमन्तु सुनद्रास आर बनुसारन आर रूपान् मार्गान्ति सामा अर्थान् सामा (मनीपुरके रामा)

ने गोन्निया था-

### द्रोणाचार्य्य ॥

स्त्री-रूपी, पुत्र-कर्यामा-

एक माझण थे इ होने कौरव और पाटवड़ो मुद्दविया मिसाई महाभारतमें इपदके एक प्रकृत्म के हायसे मारेगये-

नन सन् वर्षरव बारेगये कौर दुर्थोपन भागाये तो वन्यत्यामा ने छुपाचाये की इन्त्रयोदो कान्य पर होड़ा खोर पायहबहता में गुतकर सबको माग वेवल पायोंभार पायहब कीर प्रीष्ट्रप्याचे करवायामा निवके व्यवतार होन्छाचार्य ने तप वरने यह व्यवस और पायन्यों का मार्गनेवाला प्रथ पाया या मामारात के क्षान्यों व्यवस्थामा ने उत्तरा ( ब्रानून की यह) के मार्भेमें अस्त चलाया पर पु श्रीष्टर्पके पत्रने निकारण विया-

## भीम अथवा भीमसेन ॥

माना-रूपा (पाएड्री सी) पिता-वापुरेवता (पाएड्रव ० रे०) स्त्री-ट्रापटी ( हपरवी बन्या ) श्रोर हिडिम्म (हिडिम्मरासंसवी बन्या)-

भीमनेन प्रश्वती थे इनके गारने नो अनेक पत्र नारवने किया-प्रसमय विपर्देक सट्टूट में प्रविद्या-वह विष नागोंने हरिलया और नागोंने उसकी टरा सहस हाथीं वा वित्तिया-

एक समय कौरत ने उस घर में जिसमें यह रहेनेथे आग लगादिया परन्तु अपने भाइयों और भाग सहित भाग वचे और वनको चलेगये-वहापर हिडिक्य रानसको भार उसकी कथा से विवाह किया-वहासे व्यास की आकानुसार अभ्यागत का रूपपर परचक्रनगरको गये और वहापर परसावसको मारा-

### अर्जुन ॥

माता-एया (पाण्डुनी स्त्री ) पिना-इन्द्र (पाण्डुन० दे०)

जब विष्णुने शालिग्रामस्य धारण किया तो शनिने वसकीट (वीड्रा) का रूप धारण कर शालिग्रामको बारह वर्षतक दुःसादिया - १८

#### समुद्र ॥

पिता-सगरके पुत्र, उत्पत्ति-सगर क० दे० पुत्र-जलपर ( गगा के सयोगते ), कमल, घटना, शस, घ वतारे, विक, ऐरावत, धतुष, कलदुम, सूगा (टे०रज)-| पुत्री-लबर्ग, वाहणी, अपस्ता, सीप (टे०रज)-

#### जलधरराज्ञस ॥

विता-मनुद्र, माता-गगानी, स्थान-त्रम्बूदीप, (जालधरनगर), स्त्री-ट"रा (स्पर्धे अध्यसकी रूपा)-

इन्ने शिवका तथ विधा शियने उसने महानली करिन्या तम यह शिवसे लड़ेने पना-शिवने समुद्र को आज्ञादी कि तू गणासे सयोगकर उनदोनों के योगसे जलभर (शिवम्मतार) का जन्महुमा कुदिन्न उपरा न जलस्त पर में सन्देश भेजा कि तुम अपना राज्यशादि बोड़ दो जन इन्ने राज्य नहीं छोडा वो होनों में युद्धां और देवतें की 'सहायता को रिप्णु आये नहा युद्धांने उपरात दैस्पीने कह को बन्दि में कर लिया कुबेर गहाके लगने से व्यानुलड्डये-इन्ने युल्जको मार उसके शरीरको दुकड़े न करवाला

व्यानुलहुषे-इद्देत पीलको मार उसके शरीरको दुकड़े २ वरराला-जलपर न राहु को गिर के पास भेता 'कि उनसे वहे कि अपनी क्षी हम यो देदें 'शियने नहीं दिया और युद्ध होनेणा जलदा ने रिसका कर पर पार्रतीजी को दलना चांस पर तु निरागृहुआ-दसा समय में रिप्पुने प्राष्ट्रण वा स्व पर पर हन्दाको स्वम दिसाया कि जलपर माराग्या जब उसको निभाम न दुवा तो क्षिणु ने जलपर का स्व पारणु किया और तुव्ध दिन हन्दा वे साथ रहे यह बात हात होनेपर छन्टा ने विष्णुको शाप दिया और आप वनमें काकर भम्म होगई तबसे उस बन का नाम छन्दावन हुमा-यह छत्तान्त सुन कर कलपर ने निव से युद्ध किया परन्तु शिवने उसका शिर बृटडाला-

## ओर्व मुनि॥

कार्तवीय भग्नवीयमाँ पर इतनी हुमा करता या कि कुछ निनय भग्नतोग धनी होगये और राजा वी सन्तान बगाल होगई-एक समय राजाने भग्नतीयमाँ से सहायना चाही व होने बुछ न विधानत कार्तवीयम् क्रोधपुक्त भृग्नवीययोगे हुदन परानेननाम पन स्त्रीने अपने वालक को अपनी जार ( करू ) में दिया लिया या—कार्तनियाँ इसवा पना पागमा और उस वालक को मारनेगया जा वालक अपनी मारतवीं जारने जिस्तपद्ग उसके तैनसे कार्तवीय अपने होगया दिन् वहबालन उन्ह अर्थात् जारने उत्तरम हुआया वसका नाम धींव राजागया—

### मनसा देवी ॥

भाई-वामुनि (नागांना राजा) पति-नारस्तास्पुनि, धुन-श्रीसन-जात्सास्पुनि पूसने व बार पहुँचे जहारत उनने पुरुष को हुने थे अपने मन में विचार किया के इनकी किसी मीति हुनाना चाहिये परान्त स्वान विज्ञा यह कार्य्य नहीं होमका इस कारण मुनि ने मनमाने साथ विचाहिया निससे कीमत उरस्त हुये उन्होंने नागों को राजा जनमेनवसे वचाया वधें कि यह नागों को हुँक नाग कररे थे-इस देवीं जा करने से सापना विष्य नार्यो लगा पर पान्त साहचार के ख दुब साथ के कान्ने से सराये तो चसने कपने बड़े लाडके को लोरेने पानरे में यन्द्र वर दिया उससे विचाह के निज उसको सारने कार्या और यह सरगान वह साहकार ने मनावारी पूना की सीर वर पुन जीउन!

### सद्वाग ॥

बेगावनी स्वेत्राही देखी-

## निद्**र**॥

चित्रा-स्याम, साता-किना अभ्योतिकारी वेरी तो पूर्यक वर्षे प्रयागी-स्त्री-स्वरंग्यो ( राज्ञा नेवस्त्रीकत्या ) । भाई-सूत्राष्ट्र और पायद-

त्रव धीरदरे बाहरहा राज्य लेलिया हो विद्वाने प्रवाहरी समस्ताया वाज्य न माना भीर वृष्टीतने विद्वा को वामीयुव बहरर मधामे विद्वाल दिया तर सीरताया को चले गरे भीर लीएडर यहुना हिनारे मैरेय काँव के साध्य पर बहुत लिन तह रहे-तह बद्धानी वर्षणात्रम को मानेचे उन्होंने विद्वारे हुनायों भानाई ते होने भीर कीरने के नाम होने हा बुचान कहा उपको मुनरर दिहरी को बहुन्तर हुआ-भीर यह भावत प्रवाहर भागाया हो। अपनी महान पिया बदरे, लेगा भीर नव सब वादव दियानायों गता वर्ष सी दिन्दाने महता गरीर समामार्थ के हाराम विवास

#### श्चाण ॥

त्रकों में बड़ी बुक्तियाँ भीत त्रके भीते भीत्र भाग रिता के बड़ा हुआ नेर्गणी-भड़पूरे मार्ग में के बाददे मैजीवर भीत भारत मारा रिया के मैं वन हो चलेगये अवंग्र अपने मानापिता के हेनु पन तालाय में जल लेनेगये व्याही होंगे को पानी में दुवीया उसका शब्द राजा दुशस्य ने (जो अदेर रोलते थे) हुना और मुगा सबक पाण सपान किया और अवण के वाल लगा, जय राजा हुशास अराण पास गये पढ़ा गोंच किया अवण ने कहा तुम जावर मेरे मानापिता को जल्लीकारोंगे यह कहतर अवण ने तत्याग किया जब राजा आधी आध्ये के पास गये पहीं ने राजा के शब्द से नानलिया कि यह हमारा पुत्र नहीं है पा भी को निर्मा प्रिया करी राजा की शब्द से नानलिया कि यह हमारा पुत्र नहीं है पा भी को नहीं पिया और राजा की शब्द की ति तुम भी अपने पुत्र के शोक में तन रागा कोगी भीर तन स्थाग किया—

## दुर्वासाऋषि॥

पिता-अनिमुनि, माला-अनम्या, भार-निप (यहा के धनमें ) हत्त्र (

भाई-विषु ( बहा के भगते ) दस ( विष्णु के अगते )-

दुर्वासा ने राजा अम्बरीप को शाप देवर कृत्या को जत्यझ विया और आज्ञा दी कि वह राजा को मारे (अम्बरीप कंटेट)

परीका हेतु दुर्शमा ने वाल को रामान्द्र के पास भेना उस ने आकर रामबद्ध से कहा कि मैं भाषसे एकातमें बात चांत करना चाहनाटू पर'तु बात बरने समय कोई दूसरा न आवे पींद आवे तो मागनारे नव बात करनेदा समय आवा तो दुर्शमा पटुचे आँद लन्माण से वहां कि से पनद्ध से कहानारे कि दुर्शमा आवेर्ड नव लम्मण गये तो रामबन्द्रही मतिवालुसार लन्मण को घर धीटना पढ़ा और सरम् तटकर ना तन त्याग किया-

दुर्वासा ने परीचा हेतु श्रीहृष्ण श्रीह रुपियणी से स्य स्तिवाया-एवं समय द्रीपरी तालात में स्तान करतीयी श्रीह कुत्र दरसर दर्शीया रुप्ति

पर समय द्रीपटी नालात में स्नान बरतीयी और कुत्र दूरवर दुर्शसा राहेथे चनरा बोपीन गिरपटा और बहुगपा द्रापटी ने यह देख अपना बन्द पाइकर



#### वजनाम ॥

महाभारत के भात में बझनाभ राजा अनेले वचे थे शिसकी युधिष्टिर ने इ.ज.स.च और मधुराका राज्य सीपाया-

## मरुतराजा॥

इस राजा ने बहुत यहारिया और प्रतिन्ति प्राह्मणों को नये वर्तनों में भोतन कराता पा और पुराने वर्तनों को गड़े में गढ़ना देताया-

#### उद्धव ॥

विना-स्वरूप, यदा-यदु-

इद्धर बड़े हानी और निर्मुण ज्यासर सामु और श्रीकृण्य के प्रस्मित थे और यहूम उनते साथ रहते थे श्रीकृष्ण ने इनको समुग से गोड्न में गोदियों को द्वान निप्पाने भेजाया गोदिया समुण उपायक वर्षोत्रर निर्मुण सीतें परपान् द्वार लिकतहो समुग को जात्मये और उनके मान या गर्य्य दरका-

जब महाभारत वे चारमें श्रीकृष्य धानदीन हुवे ती उद्भग यरिकाश्रम को चलेगये और योगाभ्यास से तन त्याम कियान

#### स्रष्टि ॥

महामन्त्रमें भार में नागयण ने शेषनाग्यी धानीनर सो । २ इप्हादिया हो उनहीं भाषि में बचन चलग्रहुमा-बचन से प्रद्या-प्रद्या में सनस् सन इन समजुबार चाँर सनावा हुय-( प्रद्या र० दे० )-

### सनकादि॥

श्रमाने सनक सनारा, सनाकुमार धीर सनावन को प्राप्त करके कहा

कि स्पेष्ट रामा रहे । उन्हों चे पत्ती कार दिया और नारों भाइयों है कहा से बायोगा राज्याति अवस्था सहा पात्रपत की वनीरई और सहा जिने दिव पहें इतपार बाल्यानस्था होतर तर जनह होता गमन आ यक समय करपाल के अन्त पर में अन्त राज्य हात्रपतानों ने गाहर और हाथित इंडर निज ज पत्तर गाल्या कुछे (लग पित्रप के टे)

## मृत्यु ॥

रिन॰ बधा-

प्रभाग मृत्युक्त क्षाच्यक्त कामे कहा कि तूना नगत के वर्शनायी के भाग क्षमेन नगा अंगीकार किया याँक नामेतु कर ये व नागर नवये नागरणाते क्षा क्षमेन कहा कि तु संसार ये जीती का का या तक व्यय से बार गाँदी कर किया कि निजयी भाग पूणहुईहा नक्षम का का कर कर गा

### राजा विजितास्य ॥

विना-पून्, साना-समि, स्त्री-मिनाविसी धौरशानी पुत्र-प्रसान, पादर, सृति (य तीन मिनावसी म आप र सदरार)

ँ की इंडर्ड (बसूने) से-इरिटीन की भी इंडर्ड (स्पारिकार भी छ-वाभी बनाइक कादि है (इरिटीन संख्या प्राप्तिकारित की मार् साजवरी रे-

सामारणान प्रामीच सत्रण (द०दे०) शालम साहिसिं ∼

रूप के गाद शिजनान्त्र के साल में बहुर मुलार भीज राज्य प्रदेश गाउ भागों के न प्रतिकार जनकार दिनानी मारित सामापूरी नपूर्णना राज्य करते. जाता के उन्तेन में प्रतिकाद साज्य प्राप्त का निराधन नहान रसर

#### प्रियत्रत ॥

पिना-रहायरधुर मनु, माता-शतरूपा-ग्री-र्चाहेप्पती (विश्ववर्षा की क्या)-र्जाह शानितना (देवतों ने दिया)-पुत्र-स्मानीप्र सार्दि १० पुत्र (वॉहंप्पती से ) और उत्तम, तायस, रैवत

( शान्तिनों से )-कन्या-पगरती-(पॉस्प्यतीसे जो शुत्राचारिको विवाहीगई निससे टेयपानीहुई) स्वामीक्यत पहिले राज्यकोड तपनो गयेथे परन्तु प्रसादि वे उपदेश से किर राज्य करते लोगे ये पहन्यों राजाये इन्होंने एक रथ यनवायाया निससा प्रकार सूर्व के स्थानया त्रिससे जहा ? ये जातेथे रात्रिका दिन होजाताया-

इसी रयपरचर पृथ्यीकी ७ बार परिक्रमा की जिसके पहिया से ७ द्वीप स्वीर ७ समुद्र उत्पन्नहुये (जिनके नाम द्वीप स्वीर समुद्रों में देखे)--

परचात् पिताके समक्षाने से रच का चलाना घन्द करदिया और भानीध्र को जरवात्पिता साथदे की सक्षित तपको चलेगये∽

#### अग्नीप्र॥

पिता-विषवत, माता-विध्यती, न्द्री-पृविषची अपसरा-युत्र- उत्तन, हिरप्पय, भटारव, वेतुपाल, इलाइत, नामि, विष्युरुष, भरत, नरहरि-

भरत, नरहारने कानी प्रमाण कर हो है तरहों गये कीर पेमा तपहिया हि इन्ट्रेन पूर्विचित्ती कप्पतानों राजाबा तर भग करने के हैंनु भेजा राजा उत्परर मोहित हो गये कीर क्पने राज्य में काय उसहें साथ बिराह करनिया- १० सहस्र पर्य राज्य करने उदरास्त जानूदीय का गण्य कपने हे युक्तीको बारनिया कीर उन्हों युक्तों के नाम से जानूदीय के जाकनसम्बद्धानि र स्वयन्त प्रसिद्ध हुये-कीर

war enembe . . . . .

कर ( 17 प

นาา

• 4

14 24 4 6 6

२ - व १ सद्द १ १ १ ते ते १

3- 46 1 4

1 7 8 1 

रिन्दे स्वच न र तर ह ) इत्हरूपाद गद्दराचा अर ३ अ

राष्ट्रपर्दश्य । स्वर्थ र न [4732"1 7 2 3" 1 4 x 4 1 1 1 1 1

पर्वे देश गान का ना करण है ।

जिनके नाम यहर्रे-उत्त्वल, हिरएमय, भद्राहर, वेतुणल, इलाहत, नाभि, किम्पुरप, नरहरि और रमणकम्पट-

पाकरद्वीप~दो लाल योजनमा हैइसमें पावरका हत्त्वहै उसमें प्रमृत थादि
 भ सरद है-

र ज्ञारमिटिटीप-४ लाज योजन या है इस में क्षेमरका ट्रस और आउ पन्दर्व बीर इसमें सुर्य नाम भादि ७ सण्ड हैं-

८ फुराडीप-थाउ लाम योजनमा है इसमें नुगना एत्तहै और सकत जादि सात सम्बद्धी-

 भींचिटीप-मोलइ ए म योजनहां है इसमें क्रीच पर्रत है और व्यास नाम थारि सान मण्ड है-

६ शाक्छीप-०० लाख योजन वा है इसमें शाक्का छन्नहै श्रौरदेवदिन नाम श्रादि ७ सण्ड है-

७ पुष्टरहोप-६४ लाग योजन का है इसमें कमलका छन है और छमरान् धाटि ७ सवड है-

सात समुद्रों के नाम यहहै ॥

क्षारममुद्र-नम्र्शिपमं २ इभ्रुरोद्धि-पानरद्वीप मं
 सुरोदधि-शाल्मितद्वीप मं ४ वृतोद्धि-सुगद्वीप मं

जीरोदधि-शेंचद्वीव में ६ मएटोदधि-शास्त्रीय में

७ शुद्धोदकोटधि-पुष्परद्वीप में

## पर्वतो के नाम ॥

सुमेनपर्वत-सोनंका इलाहत रायदमें है जिसकी उचाई ६४ सहस्रकोश,
 लम्बाई ३२ सहस्रकोश, चौडाई ३२= सहस्रकोश्ट-इसप्रतिने चाराँ

शहर, पानी और रमके हें और र बाटिका कुबेर, इन्द्र, बरण और महादेवनी ई-पवतके शियारपा ब्रह्मपुरी ४० सहस्रक्षीश सम्बी श्रीर जतनीही चौदी है थाँर चारपुरी अन्यान वरुगपुरी, यमपुरी, इन्द्र पुरी और कुवेनपुरी ई-रातोदिनमें ह ? घटेके पांछे सुर्ध्वता स्प इन पुरियों म पहुचताई-पार्वतीनी के शापसे देवतों को गर्भ रहा जिससे सुमेरु हुआ~

थोर ४ पहाड़ मान्य, मेर, कुमुद औ सुपादते हैं और ४ कुपह द्य,

२ लोफालोकपर्वत-सातौ द्वीपने वाहर है जहापर स्थ्ये और चाद्रपा नहीं पहुचते-३० सहस्रकाश पृथ्वी इसके नीचे दर्शि-

 गगोस्तरी-ब्रह्मपुरी से गगाजी निकलका सुपेर पवनके नीचे गगोत्तरी पर गिरती है-८ मन्दराचल-सुपेर पर्वत के नीचे हैं -

नरनारायण-भारराचल और गगोत्तरी के वीवमें ई-

६ चित्रकृष्ट-तिना वाटामें है जहापर बनजाते समय रामा द उद्देशे इसकी कामतानायभी कहते हैं जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं यहा परित्र

स्यान भरतकूप, पर्यास्त्रनी श्रीर श्रममुखाश्रम ह-७ गोयर्डन-मयुरा में जिसकी श्रीहच्छकी ने अपनी अगुलीयर स्वलिया था

श्रीर मालों से उसरी पूजा बम्माई थी ( कृष्ण व॰ टे॰ )-

म श्रिकृत-लकामें है इसकी तीन चौटी सोनेकी हैं बहाग इसका मण्य । समान

है-यह १० सहस्य योजनका नीरसागरमें है-मैनाक-समुद्र में दिपाया समुद्र ने इसको ब्याडा दी कि तू हमुमान्त्री की

( जर जानकी के गोल में जाते थे ) विशाप दे हमुमान ने केवल

रएश कर्टिया था-

१० गन्धमादन-बहापर मुपुकुल सोते थे ( मुपुकुल ४० दे० )-

११ प्रवर्षण-नरासधके दरसे श्रीकृष्ण स्वीर यलराम इमगर घटनये स्वीर जरासंघ ने माग लगादी ( जरामध क० दे० )-इसीपर्यंत पर वनजाने समय रामचाद्र ठहरे थे यह किप्निधानगरके निषत्र है-

t२ चिंच्याचरञ्जर्यास्विंच्य-भारतसरहके मध्यमें पूर्वपरिचम पलागयाई~ १३ द्रोणाचल-तिरसागरमें **है**-

१४ देवकृट-मेरुके पूर्व प दत्तिण में बेलास थीर वर्जीर बादि-उत्तर में विश्वम और मनर-

१० अर्ज्युद अरर्थात् आच्-ब्रजभेर में है-१६ मेकलाचल-सर्याव् मतपुरा जिससे नर्भना निहलती है-

२७ नीलगिरि-दक्षिण्टेंगमें ई महापर बाक्भुगुण्डि रहेनेथे यार इसरा नील गिरि रहीमामें अहाँपर नीलमाध्य भगवान का स्थान है-

# त्रदियों के नाम ॥

जब मरनारायण ने विधारूप घारण शिया तो जो उन का पर घरण बद्धा लोक में पहुचा उस को ब्रह्मा ने विस्तानती के जल से बमहलू में धालिया भी भन रमस्तु से गिरा उस से चार नदी निक्ली-

१ घारा-मुपेरके पाचम से निकल समुद्र में विन गर्ड-

ने भारा-सुपेह के दक्षिण से निकल समुखें विरी-

ै भारा-सुमेर के उत्तर से निरम समुद्र से मिनी-

४ घारा-( गगा ) मुनेरुके पूर्वमे निष्टण मनुद्र में निजी लिगको मागीरशी भी बहते हैं (शगा ब-हे॰)

विरक्ता-मनेक पर्वत पर रै—

६ कौशिकी अत्यीत् कोसी-नहा पर राना परीक्षित को नाप हुया था (परीनित क०रे०)

७ सरस्यती-एक मरस्यती तो राजणतानामें है और दूसरी प्रयाग में गगा यमुना वे सगम में है-

८ तमसा अत्योत् विसुरी-फेजाराट और मुल्लापुर के बीचमें है यहा

पर बन जाते समय रामचाद्र का नयम बासत्या--° कर्मनाज्ञा—बार्शा के पूर्व में है (त्रिशकुक० रे)

१० की सिमाला-दविडनेश में है ( मत्स्य क०३० )

११ गडकी-नुलवी वा अवतार है जिसमें शालियामकी मुर्तिपाईजानीई-

३२ मणिकणिका-प्राणी में जहाबर विश्वनाथ का स्थान है-? दे घरणा-काशी में है जिसपर शिरीश्वरनाथर वासगी का नह'न हाताहै~

रेथ रेचा अरुयीत् नर्मदा-दिवाणमें इजहापर जित्र के उत्तर से लिए हैं-

थीर इसके सब पायर शिवलिंग के मुल्यह इसकी मेकलमुता भी कहते हैं-१५ मदाकिनी अत्थीत पपश्चिनी-चित्रकृत में है ( श्रवि कव्देव )

# नगरऔर देशोकेनाम॥

 पचचटी-दिलिए तेशमें है जिस में दत्कानदे वहापर पन जाते समय रामयाद्र श्रीर जरायु से भेट हुई-

२ प्रापुर-इसीरो नासिक वहते है यहीं पर पूर्वसान नी नाक बारीगई-

३ यद्शीनाथ अथवा यद्रिकाश्रम-हिमालवपर्वतपर ह

४ श्राचेर्पुर-श्रत्यीत् रामचौरा श्रीर मिगरार गगातीरपर मयागदेपश्चिमदें-

कनस्वल-इरद्वार के पास है यहा पर त्नने यज्ञ वियाया-

६ इरक्कार-पहायर भगाजी परित से नीचे व्याई है-

७ थानेडबर अन्यात् तरपुर-पहावर शिणु भीर दशीवि से छुत्राता के हेतु गुउडुमा-महादेशका स्थानभी है--

द्ध बताडी -हसरेनाम-बाराणुती,मानन्दवन और महानत्तेत्र हैं-यह महादेव जा सुरुष स्थान है-

॰ दुषदुपुरी-पश्चिम में ६ ( दुनद बच्ट्रें० )

१० मतिष्टानपुर-मगा के निरंग गगातीरपर चुनी के निरंग है-

२१ विदर्भनगर-द्रीहरेशम् है-

१२ अवन्तीपुर-भरवीत् उज्जैन मालवरेगम् है-

१३ जनकपुर-नेवाल में है दूमगा नाम मिशिला ( जनक क०दे० ) १४ पाटलीपुञ्च-व्यर्थातु पश्ना−

१४ मृतिकावती-

?६ नन्दीग्राम अर्त्यात् भरतकुष्ठ-कैताषाटश्रीर गुन्तापुरने पीवर्ने ई-(भरतक्देर)

<sup>7</sup>७ मगधदेज-दूसग नाम विहार है-

१८ पाञ्चालदेश-जिसके अव पुत्राय कहते हे-

वनोके नाम ॥

**१ दछक्षन-**प्यय**ी**के निवर-

२ आनन्दयन-काशी के निवर-

१ दारकचन-जिमनो अस्य कहते हैं ( टाक्क क॰दे॰ )

८ मधुषन-चित्ररूट में श्रविके माध्रमके निरट-

५ फर्टीवन-चगाले में-

६ धन्दाबन-मधुराके निकन है ( जलाधर करदे० )

७ यीरकानिक्या-मन्द्रशचलपूर्वत पर प्रद्या पर प्रत्या पुरुष देति ई-

द्म बद्धीयन हिमालय हे उत्तर में जहा बद्धीनाय हा स्थान है-

 न्याप्रदेववन जहापर मयतानव रहनाथा और अजुद ने उसको अस्ति है TIIII-

१० मनयन तिम भ पार्य रेगापर ला हे वीदे हो

स्वलंक अयवा समोल ॥

करता में भूगोर हे सगर प्रमा गाँड़ा है आर नम भूनोर में श्रीप द्वार्ट व भी र समुद्रारि भाग हे उमीवनार स्टालाह ये प्रकानन्त्राति ह

नप्रदर्भ के नाम ॥

र खुरपे सुरव हा रथ सर्वस्ववतार वान गरनों से प्रथना है अवर है साले

त्र रथ तनार न रनर रण रनार भार म भवन में पहर है।

मियन तर मारान हा महत्व माराव माराव हा होता 🕻 कीर जब मंदे के श्रयनमें स्य जामाई तो टा रामायन शंतार भीह

इस खबन में कार्र में उनतह था अनु ह मरीने रस्तारी बीर दिन क्षेत्रहे करें-इमत्रहार सुरव दा रच मुबेर पश्च हे गार्गिकोर यह नितरत्व में १ करोड्जास्य यात्रव इ रागी (पृथ में ) यसप्ति (र

चित्रमें ) बहारपूर्ते (पारतम में ) ग्रीत करतारा / उत्पर में ) इन्दर चलता है बाहान मानये हैं और माण्याहम क्रवीपका उनह बार व रिक्ल देरे, स्वृतिहान सदनहे जार स्वाप्त कार बंगुल

प्रमालहें की हैं हम का हिस्तार भी साल गानवर के चालुमा-चलुमा दर रच हर हागा व जनरे थे*र स्पूर्व र ग्या*म प्री र

वर्ष्टन्त्र राजवे १०० लाम दराह वात्रव चण्याहै -ह प्रकास सीमन का रथ बालप्रांत स्थान सम्मानित महाराजि रहताहै...

४ बुध-बुध ना रव पणल ने ग्य से पनलास योजन ऊचे रहताहै-६ बृहदपति-इनना रय घुषते रखते परलास योजन ऊपर रहताहै-६ बृध-इनना रय पूरस्पति के रयसे परलास योजन ऊपर चलताहै-७ दाँ-इचर इनना रय गुक्रके रय से पनलास योजन उपर चलताहै-दाँड-इनना रय गर्जन्य से सुध से परलास योजन उपर चलताहै,

च राष्ट्र-इनका रच अनेज्यर के रच से पक्नात्य योजन उपर चलताई, स्य का दिलार '७ लासबीजनई और जब मूर्य और पटना के ब रावर आजाता है तो शहणहोताई-

२ केन्रू− -

े राशि वा लग्न वारहीं—उनके नाम यहाँ— भेष, इप, मिष्टन, कर्क, सिंह, कन्या तुना, हरिचक, पन, महर, कुम और मीन-

मप, रप, मधुन, व के, सिंह, कन्या तुना, हारचक, पन, महर, कुम आर मान-ध्रवतारा-भुव भक्तको अचल स्थान मिला ( ध्रुवक०दे० ) स्यीर सदा उत्तर में निसाई देताई-इस तारेना आनार सुइसनासाई इससे दनरा

नाम शिशुमार है-

सप्तमापीद्रचर-नारास्य है और धुवके आसप्तास पूपने है-जनके नाम यह ह-विभाष्ट्र भूगु, कृष्यप, अगिरा, अगस्य, अति, पुलह-

नक्षत्र-२७ ई, और दिना आध्य बायु के सहारे से ध्रुवके भासपास प्र्नेन हैं-चन्द्रमा की की ई और दक्त की कथा ई (दखक०टे०)-जने

ह-चान्न्या का कार है आद देख की क्षेत्र है (देखक ठट ) - न्निक नाम पह हैं-आदिक्ती, मरखी, कृषिका, रोहिखी, सृष्यिक, आर्टी, पुनर्वसु, पुट्प, नजा, मजा, यूर्याकान्तुनी, हफ्त, क्षिया, क्वानी, विगान्या, कृद्दाका वचेद्टा, सून, पुरावाद, ज्वाराह, अवस, घनेटा, गर्वामर, पूर्वसादपुर, वससादपुर, रेवर्ग-

धानदा, शतामप, प्रमाद्रपुर, बसरमाद्रपुर, रवत स्रोक्त ॥

छोत - १४ हे बनर्ने मात उपर और मात नी पे हैं उपर के मात लोकों में

इर्एक लोक ४० कोटि योजन है और उनके नाम यह रै-१ भूलोक-जिसमें मनुष्यों ना राज्य है-(भूलोक दे०) २ भूस्त्रकांक-जिसमें ७ उपलोक है-पिरााचपुर, गुबन्तोक, गथर्म्स्लोक,

 सुचलक्ति-जिसमें ७ उपलांक ई-विशाचपुर, गुझरलोक, गण्यन्यलोक विद्याधरलोक, मिद्धलोक, अप्समलोक, राहलोक-

विधायत्माक, गिळ्लाक, ज्ञानालाक, राहुलाक-इ स्वर्लीक-जिसमें यह वपलोक ह-मूपलोक, चद्रलोक, ग्रहलोक, नजन लोव, ग्रहिलीक, ध्वलीक-

लाव, ऋष्यलाव, धुवलाक-४ महस्रोक-देवतीं का राज्य हैं-

५ जनलोक-भृगुद्यादि मुनि यहा गहते ह

६ तपलोक-तपस्पियों को तप उपरान्त यहा रहना होताहै--७सत्यलोक-प्रकाओर वेटपारी और महरस्नानकरनेवाले सलोवमें रहतेहै--

नीचे के सातछोक जिनम हरणक का विस्तार १०

सहस्र योजन हे यहाँह--१ अनल-इसमें मपदानका सुन्य है विधा इसमें इत्रमान है-

न वितल-सबके बेटेना राज्य है निया इसमें भानमती है-वहींपर हाटनेश्वर है जिनके वीर्थ से देवतों ने लिये सोना उत्पन्न हमा~

३ सुतल−राजायलिका राज्य**ई**~

४ तलातल-त्रिपुर दानव राज्य करता ह-

महातल-काली वा तत्तक वा कडू भादि सर्पों का राज्य है रसातल विराट दान्वका राज्य है-

७ पाताल-शेपनाग और वामुक्तिआदि नागाँका राज्य ई-

### नरक ॥

नरक सुपेष्पर्वत से ८६ योजन दक्षिणयोग घरती के नीचे पानी में उपर ह

पृत, शृष्टि आर्ति पार्से बंगुके पितर ( क॰दे० ) बनके द्वारेपा धैननर अपने > बिरास के लोगोंको बुरेक्यों से रोका करते हैं -नरक "८ हैं परन्तु कोई ? करते हैं कि इसीसई हैं अरवीं हूं अन्ति सात झोड़कर उनके नाम बहु -नामिम, लोर-देवर, सामेदन, शार्त्व, के.र.त, कुणुन्न, भीष्म, अपवस्र, प्तरत, काण्यून, स्वात, तापन, कक्षाल, स्वीयन, प्रदास प्रदास काण्यू, स्वात , तापन, कक्षाल, स्वीयन, प्रदास प्रदास काण्यू, स्वात्त नापन, स्वायत , तारक देव मासायोगन, गृह्योगन, द्वरण्या, सोर, अविन रोपन, स्वीयुगन-

## सविता देवता ॥ स्त्री-पृष्की, प्रश्न-पनिरोगारि कीन, कन्या-साविग पारि कीन-

गजेन्छ ॥

्रवं जन्मने पर इन्ट्रयननामी राजाया इसके यहा धनम्त्रयमुनि आये भीत् इसने निरादर किया भीत् उनके जापने राजा हाथो होगया–

वल इसके एक सहस्र हाथीकाया-स्थान रहने का ब्रिट्टर्बत हैं-एक समय किसी राजाव में सुरुम्हाधेत जल श्रीनाथा एक प्राह ने पहड़

तिया बहुत । यत्रविया परन्तु । उपयो दाग नहीं सूरी तर । उससे हुनुस्वर हे सामापे ही इसने परमेप्बर का प्यानविषा परस्पेक्ट ने हरिक्य प्रमानक जह हो सार इसका बद्धार विषा-धार बीला कि मैं पूर्वतन्से गण्येगा दक्तकृतियो इतान करने समय मैंने झारूक प्राचन सीचा भीर सुनिक्षे अपने मैं धार होग्या पे से सुनिने दयाकरके सामित्र निग कि त्नागयण्या दर्गन प्या किर गण्ये

# मोहिनी अवतार॥

जर नेरापुर के समुप्तथनमें भरतमादि १४ रज निस्ने (क्याप्रकारिक)

स धवनहा प्रसार में में ने नो प्रणा आह नानों हो ने नेना पाड़ा सारावाणी है "हर्न सरहा परणाहा सार अपूर्ण हा अपने कामे बोडिनहर उसमें सबूत ना पर आर हरा हरा अपने सरहों प्रीर नेने पहिलों हरा है में पहिलों हरा सारा प्राप्त हरा हरा है में पहिलों हरा सारा प्राप्त हरा हरा है पाइन है पाइन

# श्राददेव अयांत वैवस्वतमनु॥

स्थ्यवभावता रुग

रिना-मूर्य स्त्री उद

इनके गल्यान न होती थी बरिक्कन यह कराया ना उमकी था की उपास्त्यार प्रमाद कारण हुई पराणु पीद राजाकी इच्छातुमार विग्रष्ट ने उस करवाका कुछ कर्जात्या और नाम उसका सुमुख स्वत्या गया

यहमयय मुगुल बारने मारियों सवन उनातननगर न बाहिनहारन में सर हेर नेताने मदा बहा सबढ़ सब हा। होगोर नियों न बह नन निवहर दिएएए स्तर बाँग निवहरें बाइन्यों दिलों हार इस उनमें आगा। वह श्री होनायगा— भी भी होगारे पनहों बाइने निवह कहना सुदूल हरनार वह धूबने पूर्व कुछ के पस नाथ भीग पनसे नहर्दिताह हुया नियास पुरुष्ता पुष्ट हुए हुई बाह हेन )— बीग्हमी के हहने से लियने नवाहरें सुग्ल हुई बार्ग पहिल्ल पूर्व दि सुग्ल १४ निज भीगों बीहरे हैं कि पूर्व पूर्व हुई पनवाद सुग्ल पुरुष्त पुरुष्त हैं से ने साथ से बाहर १४ निज साथ हुस्ता यह की १४ निज सुवह सुग्ल पुरुष्त से दक्षिण का राप्य में जिससे सूर्यक्शी राजाहुये-सुयुम्न ने अपनी शरी पर पुरुताको बैंगला जिसमे च दूबशी राजाहुचे और आप विरक्तही मुक्त हुआ थाद्रहेबने बुद्ध दिन तप करके पिर १० पुत्र उत्पन्नकिये उनमें से-१ इस्तातु-े हपापर जो बशिष्ट की गाँवें चराताथा एक दिन गायको बायने पकड़ा इसने बापको तलबार से माग उस घायका कान करगया और उसी तलबार के लगने से वह गाय मरगर्र तब विशेष्ट के शापसे वह प्रदीर के यहा जामें और वन में हरिमजन करके भस्महोगये-र कवि यह परमहसहोगये-४ करप इनसे बारूपी त्तिष हुये-। दृष्टिपूक जिससे धारिष्ट द्वात्रीहुये और पीदे से वे लोग बाह्मण होगये-६ तुग इनके बग में सुमन्तते लेकर अग्नि तक सत्रियरहे पीछे श्राग्निकी सन्तान बाह्मण होगई-७ नभग इनसे धर्म्भात्मा सन्तानहुई इसके बश में तृणांबेर्द्र सी अलम्बुपा अपारा से इड्रॉबड़ा करवाहुई जो विश्रवा की व्याही गई जिसमें कुवेरहू ये थार मभग ने गाल पुत्रसे देगवन्ड, सोम आदिराजाहु य-= गर्याति जिससे सुक्षाया हुई और स्यवनमुनिको व्याही गई-१ बहिक थे विधा पहने चनेगये उमी समय में उनके भाइयों ने राज्य आपस में बाटलिया भार बहिस्का भाग न लगाया तत्र दिनाने कहा हि अगिरसकी यह कराकर भो शेपधन वर्षे वह वहिक वो नियानाय वहिक चक्रवर्ती राजाहुआ -

#### जरु ॥

दुसरेनाम-वानि पर, नीर, नाय, पय-जल्ज-समलको नहते हैं-जलसुल-नॉन ( जिमका भन्य रुधिर ई )-

## दिक्षाल ॥

| ।≯शा                  | गा                  | ा 'ाँकी स्त्री             | दिवपाल        |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| पूर्व<br>भाग्नेयकोख   | । ५ेरावा<br>पुददरीक | त्र कर्<br>। करिला         | इन्द्र<br>ऋदि |
| दक्षिण<br>नैश्वन्यकोग | , यामन<br>। समृत    | १५ <b>ा</b> ला<br>श्रनुपमा | यमराञ<br>नेऋय |
| पश्चिम                | , नजन               | ताम्रवगाः                  | वरुग          |
| वायव्यकोग्प           | पुरपन्त             | <b>মূদ্দ</b> লা            | प्यन          |
| उत्तर                 | सावर्थं।म           | अगना                       | : कुपेर       |
| ईशानकोगा              | , सुप्रतीक          | प्रमापना                   | इश            |

## इन्द्रिय ॥

इद्रिय टशह पाच द्वानेद्रिय स्थौर पाच क्मद्रिय शौर ? अन्तर इद्रिय ई पाचीं हानेदियों के नाम यह है और प्रमसे उनके स्वामी भी लिये हैं-इन्द्रिय-१ चपु, २ श्रोष, ३ त्वचा, ४ रमना, ५ घागा-स्थामी- १ सूर्यो, २ टिशा, ३ पवन, ४ वरण, ४ अश्विनी सुमार-पाचकमें द्विप के नाम और प्रममे उनके देवना यह है-इन्द्रिय-रेमुल, २ हाथ, ३ पात्र, ४ गुना, ४ रिग देवता-१ प्राप्ति, २इन्द्र, ३ दिप्ता, ४ मिन, ३ तथा

अन्तरप्रतिवय-मनहै जिसमा देवता चाद्रमा 💝

अवस्था ॥

अवस्था ४ हें- श्वाप्तत्र, २ स्वत्र २ स्पृति ४ त्रीय-

अबस्था ३ ई-बान्यावस्था, युवाबस्था श्रीर एडावस्था-

दुर्गा ॥

दुर्शानवह - हाली, बारवापनी, ईगानी, चापुण्डा, मुझिरमहेनी, भटकालिका भग स्वतिमा और वैपन्नी-

हुमी-नाम इमराम्णें हुपा नि इन्हों ने दुम्तानत्र के पुत्र दुर्गतो मारा किसने ब्रह्माके परमे इन्द्र न्त्रीर सम्बे ब्र्यानि नेवता की जीतलियाया-

दक्त मुजा-प्रभारणमारे गुम्भगत्तमधीर रसके सेनापति वृद्यरोचनके हना-[महबाहिनी-(भुजा-पान, बाहन-निह) रुपपारण वनके चएड और

मुबद्द राज्ञमा की भन्नग करनिया-महिषमदेनी-रामे महिष'मुख्तो पातिया-

जगवानिनि-रामे अमुग्टल सहार विया ( भुजा-पार) बाहन-मिर,

अस्त्र गटा और धनुषतास )—

काली-स्पमे ( चेहीदेवी को महायतासे ) रचवीन श्रमुख्की मारा जन रच पीनका रक पृथ्मीपर गिरताथा ती अनेक अमुर उससे उदस हातेथे

 मक्तरण काला ने उमहा रक्त अपने मुखर्में लेलिया और चएडी ने उस हो मारहाला-

मुक्तकेजी-हपप्रारणसर असर बप्रकिया- ( मुजा-चार, अस्त्र-म्बर्, श्रीर मिन्दी दातीपरगई। )-

तारा-स्पार गुम नैन्यको माग-

छिसमस्त्रका-स्टर ने निशुम्भराज्ञसकीमारा (वर्ण उनका गौरा सीर नगी, बेशिर मुर्द्धामाला पहिनेहुथे ावकी छातीपर सपार्द्ध )--

जगहोरी-प्रव राजर्ग नो पारमुका तो अग्य, वह, गरा और एवं निवेहचे वह रूपभाग्यासिया और टेपनाओं न नकी स्त्तिकी-

```
( १६८ )

१६ रामेडबर-( दिस्तामें )-

१७ जगक्राधशी ( उद्देसाम -

१८ अ शेष्याजी-इनुमान् गर्गी, मुग्रीरशैला अम्मस्थान नागेरगरनाथ, ल-

६मगुनिना-

मूर्यवृक्ष

नारायमुकी नाभिमे-

१

६मन
```

द्भागपुष

(श्राद्वन्य स्वत्ते ,-

आदरेव ( क्व टेंग्र ) १ पुत्र-दृश्वाकु, नभग,धृष्ठे, गर्बाति,नरिष्य त, श्रद्ध हुग, निष्ट, करूप, १पग्न-कन्या-इलः जो विशिष्टकी भाशिष से पुत्रोगमा ससका नाम सुष्टुन्न दुन्या-

```
( " ( )
         इस्बाक ( ब ८ दे० )-
 पुरमय, मनवन्ताः २ १०० एत्र ( अयोध्याके । जा )-
प्रमु सारम्बन (जानमन)
नमग ( थाडलेब २० ८० )-
ध्यम्बरीय इनके बगु में सुभव
                      इडरिडा (विश्वाभी की क्वेर न ० ने )-
     र स्ति वे वहाये
    इमचार अपमर पादि
पृष्टि ( शाउटेप कर टेर '-
WEE
गापीति (भाटनेय व नेद)
मान-रे
सुर्वाया ( चयपनदी शी )
```

हम ( याद्यनेव कर देश )-

समन्द









अपन्यही इसको देवेंगे और इमकी एक २ प्रति खरीदकर अपने वरको सुनोभिन करेंगे अमेकिनिक बहुनेपित्वलम् ॥

निल रु पत्र बोली में पहुनही प्याराहै आशय मत्येक रलोकों का है

क्यों न हो इसके तिलककार गहारमा त्रजवामी अङ्गदजी गास्त्री

हैं- यह तिलक ऐसा सरलहै कि इसके द्वारा अल्वमस्कृतन पुरुपों

का पूरा कार्य निकल सक्ना है-सस्कृतपाठक भी इसमे बलोकों का

प्रा आगय समम्ह मक्ते हैं इस्तार यह ग्रन्थ टैपके अक्षों में उम्म

कागज सफेद चिकना में छवा गया है और विशेष विदान शा-

न्नियों के दारा शुद्ध कराया गया है जिममे वस्त्रई की खपीरूई पुस्तक मे किमी काम में न्यून नहीं है उम्दा तसावीर भी प्रत्येक

लोग निलम्न न में से मूल्य भी इसका स्त्रलप रहसा गया है ॥

स्कन्य में युक्त है-आशाहै कि इम अमृल्यम्ब के लेने में महागय

श्रीमद्भागवत मापाटीका संयुक्त की॰ ७) पु॰ इस यन्य के उत्तम होने में कदापि सन्देह नहीं है-इमका भाषा

और उच हाथ नहीं लगता है आशा है कि मर्व महागयजन

